श्रो३म

## धर्म का आदि स्रोत

'मंगार ने मुख्य २ मतो पर तुननात्मक विचार और उनके वेद-मृनक होने का प्रतिपादन'

### श्री पं० गङ्गाप्रमाद जी एम. ए.

चीफ़ जज़, टिह्री गढ़वाल राज्य तथा डिप्टी कलक्टर युक्त प्रान्त, भूतपूर्व प्रोफेसर मेरठ कालेज तथा प्रधान, श्रायं मार्बदेशिक मभा, देहली

रचिन

#### THE FOUNTAIN HEAD OF RELIGIOUS

का

हिन्दी अनुवाद

श्रनुवादक—

पं० हरिशंकर शर्मा, | भूतपूर्व सम्पादक, आर्थिमित्रं

\*\*\*

प्रकाशक-

### राजपाल ऐंड सन्ज

संचालक—आर्य पुस्तकालय, अनारकली, लोहीर,

तृतीयावृत्ति }

मूल्य र)

# विषय सूची

| प्रथम संस्करण की भृमिका         | •••       | ••• | ••• |    |
|---------------------------------|-----------|-----|-----|----|
| अनुवाद की भृमिका                | •••       | ••• | ••• |    |
| <b>उपोद्</b> घ                  | ात        |     |     |    |
| धर्म का मूल ईश्वर है            |           |     |     | 8  |
| छः मुख्य धर्मी का समय-निरूपण    | •••       | *** | ••• | e  |
| प्रथम ऋ                         | याय       |     |     |    |
|                                 |           | _ = |     |    |
| मुसलमानी मत का आधार विशेषत      | ः यहूदा म | त ह | *** | १० |
| १—सृष्टि उत्पत्ति               |           | ••• | *** | १० |
| २—संसार का प्रत्तय और मृतोत्थान | •••       | *** | ••• | ११ |
| ( i ) मृतोत्थान                 | ***       | ••• | *** | १२ |
| (ji ) मृतोत्थान के चिन्ह        | ***       | ••• | ••• | १२ |
| (iii) न्याय का दिन              | •••       | ••• | ••• | १३ |
| (iv) स्वर्गे अलसिरात            | •••       | •   | ••• | १५ |
| ( v ) नरक                       | ***       | *** | ••• | १६ |
| २ईश्वर और शैतान                 | •••       | *** | 4.0 | १६ |
| ४—विहित कर्म ु.                 | ***       | ••• | *** | १७ |
| ( i ) नंगान                     | ***       | ••• | *** | १७ |
| ( ii ) रोने                     | ***       | *** | *** | १८ |
| (iii) खैरात                     | ***       | *** | *** | १८ |
| (iv) REST                       |           |     |     | 0- |

| ४—निपिद्ध कम्मे ः                   | •••                 | •••         | •••      | ११  |  |  |  |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|----------|-----|--|--|--|
| ६—सामानिक प्रथापॅ                   | ***                 | •••         | •••      | 88  |  |  |  |
| (i) वहु विवाह                       | ***                 | ***         | •••      | ११  |  |  |  |
| (ii) स्त्री त्याग                   | •••                 | •••         | ***      | २०  |  |  |  |
| ७—कुछ साधारण समानताएँ               | ***                 | •••         | •••      | २०  |  |  |  |
| <del>⊏ सरांश</del>                  | •••                 | •••         | •••      | २१  |  |  |  |
| द्वितीय                             | <del>श्रध्याय</del> |             |          |     |  |  |  |
| <b>ईसाईमत का आधार विशेपतः</b> यह    | री मत और अंश        | तः वौद्धः   | शमें हैं | २३  |  |  |  |
| १यहूदी मत श्रीर ईसाई मन             | •••                 | •••         | •••      | २३  |  |  |  |
| ईसाईमत पर वौद्धधर्म का प्रभाव       | •••                 | ***         | •••      | રદ્ |  |  |  |
| २—सम्बन्ध का मार्ग                  | ***                 | •••         | •••      | २६  |  |  |  |
| ३—उपदेशों की समानता                 |                     | •••         | •••      | 3,5 |  |  |  |
| ४—िवहार वा माधु आश्रम और व          | हर्मकाएड सम्ब       | न्धी समान   | ाता      | ३१  |  |  |  |
| (і) वपतिस्मा                        | •••                 | ***         |          | ३३  |  |  |  |
| महात्मा युद्ध और हज़रत ईसा र्क      | ो जीवन सम्बर        | धी घटन      | ओं       |     |  |  |  |
| में समानता ·                        |                     | ***         |          | ३४  |  |  |  |
| ६—सारांश ··· ·                      | • •••               | ***         |          | Ŗχ  |  |  |  |
| तृतीय ऋध्याय                        |                     |             |          |     |  |  |  |
| गिंद्रधर्म का आधार वृद्धिकधर्म है   | ***                 | ***         |          | ३⊏  |  |  |  |
| १-महात्मा बुद्ध की शिन्ना का उद्देश | य किसी नवीन         | धर्म की स्थ | ापना     |     |  |  |  |
| करना नहीं था '''                    | •••                 | ***         |          | ३⊏  |  |  |  |
| २-चौद्धधर्म के एक पृथक् धर्म वन     | जाने का कारग        | ,           |          | 38  |  |  |  |
| ३ बौद्धधर्म का विनाशक श्रथवा नि     |                     | ***         |          | ४४  |  |  |  |
| बौद्धधर्म का विधायक अथवा विध        | यात्मक अंग          | •••         |          | ४१  |  |  |  |
|                                     |                     |             |          |     |  |  |  |

## चतुर्थ ऋध्याय

|                            | _               |                 |         |      |
|----------------------------|-----------------|-----------------|---------|------|
| यहूदीमत का आधार ज          | ारदुक्ती मत है  |                 | ***     | 40   |
| १प्रारम्भिक                | •••             | •••             | ***     | ५०   |
| २-सम्बन्ध का मार्ग         | •••             | •••             | •••     | · \2 |
| ईश्वर-विपयक विचार          | •••             | ***             | •••     | ५६   |
| ईश्वर और शैतान, दो         | शक्तियों का वि  | वेश्वास         | ***     | 49   |
| (i) आध्यात्मि <del>व</del> | •               | •••             | •••     | €8   |
| ५— फ़रिश्ते                | •••             | ***             | ***     | Ę́ω  |
| ६—सृष्टि उत्पत्ति          | ***             | ***             |         | € =  |
| जरदुदितयों का वर्णन,       | यहृदियों का व   | वर्णेन          | ***     | ६९   |
| ७—मृतोत्थान ···            | •••             | •••             | •••     | 68   |
| ⊏-भविष्य जीवन स्वा         | र्घे और नरक     | •••             | ***     | υX   |
| '६—वतिदान ···              | *** 31          | ***             | ••• •   | 4    |
| १०कुछ साधारग सम            | <b>न्ता</b> पॅ  | •••             | ***     | 30   |
| सारांश                     | ••••            | •••             | •••     | ८२   |
| ď                          | चम अध           | जाज             |         |      |
|                            |                 |                 |         |      |
| जरदुक्तीमत का आधा          | र वैदिक धर्म है | ₹ · ••          | ***     | ८६   |
| १-''वैदिक और जुन्द         | भाषा के साहः    | त्य से अएम्भ    | करेंगे" | ८६   |
| २छन्दों की समान            | तता ***         | •••             | ***     | ` 8⊏ |
| ३—दोनों धर्म के अनुय       | इयों का समान    | नाम "श्रार्थ्यं | · · · · | १००  |
| ४—समाज का चतुर्वि          |                 | •••             | ***     | १०२  |
| ४—ईश्वर सम्बन्धी वि        |                 | ***             | ***     | १०६  |
| ६अंज ६-३३ देव              | ਗ               | ***             |         | 925  |

| ७—सृष्टि उत्पत्ति, प्रकृति ह | प्रौर जीवात | माका अना | दि होना |      |
|------------------------------|-------------|----------|---------|------|
| सौर सृष्टि का प्रव           | ाह से अना   | दि होना  | •••     | १३१  |
| सृष्टि विकास से पृव          | ***         | •••      | •••     | १३६  |
| ⊏—पुनर्जन्म ···              | •••         | ***      | • • •   | 580  |
| ६मांस भोजन निपेध             | •••         |          | •••     | १५०  |
| १०गो पूजा                    | •••         | •••      | ***     | १४१  |
| ११यत-ब्रिया "                | •••         | •••      | •••     | १५३  |
| १२—गुछ छोटी समानताएँ         | ***         | ***      | •••     | १४७  |
| सागंदा                       | ***         | •••      | •••     | १६्२ |
| उपसंहार "                    | •••         | •••      | •••     | १५६  |

### क्ष ओरेम् 🗱 .

## प्रथम संस्करण की भूमिका

दस वर्ष सं ऋषिक समय हुआ जब इस पुस्तक के लिये सामग्री एकत्रित की गई थी, और उसी समय चार श्रध्याय भी लिखे गये थे। परन्तु विशंपतः अवकाशाभाव सं पुस्तक अपूर्ण पड़ी रही। कोई तीन वर्ष हुए जब कतिपय मित्रों के अनुराध सं मैने उसको समाप्त किया, और तब वह गुरुकुल कांगड़ी के 'वैदिक मेगज़ीन' में क्रमशः छपी। अब वह वर्षमान आकार में प्रकाशित की जाती हैं। मेरी अभिलापा थी कि में पहले चार श्रध्यायों को नये सिरे सं लिखता परन्तु समय न मिलने के कारण यह सम्भव न हो सका और उन पर कुछ अधिक पुनर्विचार कर सका।

यह पुस्तक मौलिक होने की प्रतिज्ञा नहीं करती । इसमें कोई ही बात होगी जिसे में अपनी कह सकूं। यह पुस्तक ज़िन्दावस्ता, बाइविल, क्ररान तथा श्रन्य विविध मत सम्बन्धी अनेक पुस्तकों के उद्धरखों से भरी हुई है। प्रतिपाद्य विषय और अन्वेषणाशैली के विचार से अवतर्गों का उर्धृत करना अनिवार्य था। दो मतों के बीच विचार-साम्य दिखाकर उनके मध्य सम्बन्ध स्थापित करने को समानना के जितने उदाहरण उपलब्ध हो मके उननों का देना आवश्यक है । वास्तद में समानताओं की संख्या जिननी अधिक होगी नर्क उउना ही हह और विश्वास-प्रद होगा । इस पुस्तक में अन्य ब्रत्यकारों के प्रंघों से भी क्रतेक उद्धरता दिये गये हैं इसका कारता यही है कि इन्छ विषयों पर नेरी निज की सन्मति श्रप्रमाशिक प्रत्युत प्रगन्भनायुक्त प्रतीन होती । यह कारण न होता तो में पाठकों पर इनने अधिक अवतरण और उद्धरजों का भार कदापि न डालता। मंसार के विभिन्न मर्तों की परस्पर तुलना करने में मैने स्वतन्त्रतापूर्वक उन पुन्तकों ने लाभ उठाया है जिनका मुक्ते ज्ञान था । मुसलमानी मत का यहूदी मन नं मिलान करने में मैंन श्रिधकांश में डाक्टर सेल का अनुगमन किया है, झीर प्रथम अध्याच के प्राटः प्रत्येक पृष्ट के लिये में उनका आभारी हूँ। बौद्ध मत का ईमाडे मन पर प्रभाव दिखाने में श्रीयुत रनेशचन्द्रदत्त के 'प्राचीन भारतीय सभ्यता' ( Civilization in Ancient India ) नासक प्रत्य न श्रधिक सहायता ली है । परन्तु यहूदी सन जरदृश्ती सन से और चमका वैदिकधर्म सं मिलान करने में में किसी पुस्तक विशेष पर अवल-क्वित नहीं रहा हूं।

अन्तिम अध्याय में तरदृश्ती भन और वैदिक-धने की तुल्ता करते हुये अनेक विषयों पर जिनकी और मेरा ध्यान आकर्षित हुआ, बेदिक-शिक्ता का कुळ विस्तारपूर्वेक वर्णन करने का अवसर प्राप्त किया है, जिसके कारण वह अध्याय औरों की अपेक्ता कुळ वट गया है।

जैसा कि पाठकों को ज्ञान हो जायगा, इस प्रन्थ का उद्देश किसी . विशेष मत या मर्तो पर नीव खालोचना इथवा उदाच करना नहीं हैं किन्तु सब मतों का मूल वेदों को सिद्ध करके उनसे परस्पर सम्बन्ध प्रकट करना है।

अन्त में प्रार्थना है कि यदि पुस्तक में कोई अशुद्धि या त्रुटि रह गई हो तो उसके लिये पाठकगणा कृपया चमा करेंगे।

गंगात्रसाद

## श्रंतुवाद की भूमिका

यह पुस्तक प्रथम श्रङ्करेजी भाषा में सन् १६०६ में छपा था। सन् १६१६ में दूसरा श्रोर सन् १६१६ में तीसरा संस्करण छापा गया। पुरुनक का सर्वसाधारण ने जैसा मान किया उसमे में छतकृत्य हूं। भारतवर्ष के श्रतिरिक्त योग्प, श्रमरीका श्रोर श्रफ्रीका में भी पुस्तकें गई। कितप्य प्रमिद्ध विद्वानों के प्रशंसापत्र तथा समाचारपत्रों की समालोचनाएँ पुस्तक के श्रन्त में दी गई हैं।

मेरे एक मित्र मौतवी अवृत्ववदुल्ला मुह्म्मद जका उल्लाखां एमृ० ए० ने पुस्तक के कुछ भागों की आलोचना करते हुए 'ग्रमिलम रिन्यू' नामक पत्र में कितपय लेख छपवाये थे, जिनका उत्तर मेंने वैदिक मेगज़िन में दिया था। अङ्गरेजी के तीसरे संस्करण में ये सब उत्तर भी पुस्तक के अन्त में छाप दिये गये हैं और ''इन्डियन विटनस'' नामक एक ईसाई पत्र की आलोचना के भी उत्तर दिये गये हैं। इन सब को इस अनुवाद के साथ छपवाना उचित नहीं समभा गया क्योंकि मूल लेख भी जिनके वे उत्तर हैं केवल अङ्गरेजी में ही छपे हैं, और उनका अनुवाद छापने से पुस्तक बहुत बढ़ जाता।

मेरे परम मित्र वाबु घासीराम जी एम० ए०, एल-एल० वी० ने मूल पुस्तक का उर्दू में अनुवाद किया जो श्रीमती ऋार्य प्रतिनिधिसभा की श्रोर से छप चुका है। श्रार्थभाषा (हिन्दी) में श्रमुवाद करने के लिये श्रारम्भ से ही कई विद्वानों ने इच्छा प्रकट की थी किन्तु मेरे एक योग्य मित्र का विचार स्वयम् हिन्दी-श्रमुवाद करने का था, उनके श्रमुरोध से किसी को श्राह्मा नहीं दी गई। परन्तु कुछ कारणों से उक्त मित्र अपना विचार पूर्ण न कर सकं। श्रव श्रीमतो श्रार्यप्रतिनिधि सभा ने श्रार्थित श्रामरा के योग्य सम्पादक पंठ हरिशंकर शर्मा से पुस्तक का श्रमुवाद कराया है जो पाठकों की मेंट होता है। मैंने ईसको श्रादि से श्रन्त तक देख कर मूल के श्रमुक्त शुद्ध कर दिया हैं तथापि जो भूल वा श्रुटि रह गई हो, श्राशा है कि पाठकगणा उनके लिये कमा प्रदान करेंगे।

श्रागरा १७। ११। १७ }

## अनुवाद के तृतीय संस्करण की भूमिका

हिन्द्री का पहला संस्करमा श्रद्धरोजी पुस्तक के तीसरे संस्करमा का श्रमुवाद था। श्रद्धरोजी के चतुर्थ संस्करमा में कुछ विषय वढ़ाया गया था। हिन्दी के दुसरे संस्करमा में उसके श्रमुकूल संशोधन कर दिया गया था।

(२) इस वीसरे संस्करण में युद्ध के कारण कागन मिलने की श्रास्यन्त कठिनाई होने से पुस्तक के श्राकार में कुछ थोड़ी कमी की गई है।

अङ्गरेशी के दूसरे संस्करण की भूमिका का अनुवाद छोड़ दिया गया है। चतुर्थ अध्याय के पहिले व दूसरे अंशो में कुछ ऐसी वातें कम कर दी गई है जो बहुथा हिन्दी पाठकों के लिये अनावश्यक प्रतीत हुई। आशा है इससे पुस्तक की उपयोगिता में कोई कमी नहीं होगी।

गंगात्रसाद

## धर्म का आद्राक्राक्राह्म

## उपोद्घात

### धर्म का मृल ईश्वर है।

धर्म का उत्पत्ति-स्थान क्या है ? किसी मत विशेष का नहीं प्रत्युत उस धर्म का मृत क्या है जिसके अवान्तर रूप से विविध प्रकार के मत विद्यामान हैं। साधारणतया इस प्रश्न के दी उत्तर हैं:—(१) यह कि धर्म का मृत ईश्वर हैं और (२) यह कि उसकी उत्पत्ति मनुष्य से हैं। प्रथम विचार इस वात की उपेत्ता नहीं करता कि वर्त्तमान धर्मों के विकास श्रीर वृद्धि पर, मनुष्यों का उनके जातीय इतिहास श्रीर देश की भौगोलिक अवस्था तक का बड़ा प्रभाव पड़ा है। फेबल इस वात पर वल दिया जाता है कि धर्म का श्रादि मृत कारण ईश्वर है।

यह पुस्तक इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर पूर्णक्ष्येण मीमांसा करने की प्रतिज्ञा नहीं करती। इसका उद्देश्य संसार के मुख्य र मतों के मिलान श्रीर श्रनुशीलन से कंवल यह सिद्ध करना है। कि वधीन मतों का पता पुराने, रतों से श्रीर इन पुराने मतों का पता श्रीर श्रिष्ठिक प्राचीन मतों से चल मकता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर पता लगाते हुए हम मनुष्य-जाति के प्राचीनतम पवित्र धर्म तक पहुंच जाते हैं। मतों के परस्पर मिलान पूर्वक श्रनुशीलन से यह सिद्ध हो जायगा कि वास्तव में धर्म की सीमा के श्रन्वर्गत किसी प्रकार का नया श्राविष्कार कभी नहीं हुश्रा। धर्म के मुख्य सिद्धान्त जिन्हें उसका सार कहना चाहिये उतने ही पुराने हैं जितनी कि मानव जाति। इससे सिद्ध होता है कि सृष्टि के श्रारम्भ-काल में परमेश्वर ने धार्मिक ज्ञान का वीज मनुष्य के लिये दिया था।

श्रीर यही धर्म-ज्ञान का वीज मानव जाति के प्रत्य भएडार की सर्व सम्मत प्राचीनतम पुस्तक वेद में पाया जाना है।

कोई श्रास्तिक इस बात को स्वीकार करने में संकोच न करेगा कि एक अर्थ में ईश्वर सम्पूर्णज्ञान का मूल कारण है। परन्तु धार्मिकज्ञान के सम्बन्ध में यह बात विशेष रूप से सत्य है। पश्चिमीय तत्वज्ञान के प्रथम श्राचार्य देकार्स ( I)essartes ) साहब ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान के विषय में लिखते हैं कि जिनना ही ऋधिक में सोचता हूं उतना ही मेरा यह विश्वास है कि यह विचार मेरे मन से उत्पन्न नहीं हुआ, अधिकतर गम्भीर हो जाता है। परमेश्वर अनन्त है और मेरी आत्मा सान्त है। परमेश्वर स्वतन्त्र है और येरी ब्रात्मा परतन्त्र है, इत्यादि । सतएव यह स्पष्ट है कि मैं इस ज्ञान का उत्पादक नहीं हो सकता। इसमें सन्देह नहीं कि इस ज्ञान की छाप स्वयं परमेश्वर ने मनुष्य के आहमा पर लगाई है। इन विवारों में बहुत कुछ सत्य है जो इस बात से प्रकट है कि हमारा ईश्वर तथा उसके स्वभाव और गुण विषयक ज्ञान अन्य प्रकार के ज्ञानों के सदश नहीं हैं। उसमें श्रीर ज्ञानों के समान परिवर्तन वा उन्नति नहीं हो सकती। हमें इस बात का ज्ञान है कि ईश्वर न्यायकारी, श्रेष्ट, द्यालु, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, अनन्त श्रीर सर्वज्यापक है, इत्यादि । परन्तु ऐसा कोई समय न था जब इन गुर्गों में से किसी एक का भी ज्ञान मनुष्य को न रहा हो। प्राचीन ऋषिगण ईश्वर की उपासना रसे इन गुर्णो से युक्त जानकर करते थे। अर्वाचीन विज्ञानवेत्ता या धर्मीपदेष्टा इससे अधिक और किन गुणों के ज्ञान का अभिमान कर सकते हैं ? अन्य निययों में इमारा ज्ञान उत्तरोत्तर वृद्धि करता चला जाता है परन्तु ईश्वर विपयक इमारी श्रमिज्ञता एक ही स्थान पर स्थित है। श्रतएव यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि कालचक कितना ही क्यों न चले-पदार्थ-विज्ञान श्रव से भी श्रधिक शीघ्रता के साथ उन्नति पय पर चाहे जितना चौकडी सरे-मौतिक पदार्थों के विषय में हम कितने ही आअर्थपूर्यी नृतन आ-विष्कार करलें परन्तु वह समय आना सम्भव नहीं जब मनुष्य ईश्वर के सम्बन्ध में कोई नवीन बात जानने के बोग्य होगा। यह सम्भव है कि हम लोग ईश्वरीय गुगों के सम्बन्ध में खब से खिषक उत्तम ज्ञान प्राप्त करले ख़थवा उसको पूर्णनया ख़तुभव करने में समर्थ हों परन्तु परमे-श्वर का कोई नवीन गुग खोजने वा जानने के योग्य हम कदापि नहीं हो सकते। कारण यह हैं कि ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान मतुब्बों के मस्तिष्क सं उत्पन्न नहीं हुआ।

जैसा ईरवर फे ज्ञान विषयक यहां लिखा गया है वैसा ही समस्त धर्म शान के विषय में सममता चाहिए। धर्म-ज्ञान की सीमा में न तो कभी कोई वास्तविक नवीन अन्वेषणा की गई और न की जा सकेगी। मैडम एव० पी० ब्लैंबस्टकी का यह विचार यथार्थ है—

"अनेक बड़े विद्वानों का कथन हैं कि आर्य, सामी, या तुरानियों में ऐसे किसी धर्म-संस्थापक का प्रादुर्भाव नहीं हुआ जिसने किसी नवीन धर्म तत्त्व को निकाला हो अथवा कोई नृतन ज्ञान प्रकाशित किया हो। इन समस्त आचार्यों ने धर्म-ज्ञान को पाकर केवल उसका प्रचार किया है। वे कोई आद्गित्रुक्त नहीं थे। इसी लिये डाक्टर लेंग • कनफूरयस को को 'धर्मनिर्माता' न कह कर धर्म प्रचारक बनाते हुए उसके बचन लिखते हैं कि 'मैं फेवल प्रचार करता हूं कोई नवीन बात उत्पन्न नहीं कर सकता, प्राचीन पुरुषाओं पर मेरा विश्वास है अतएव में उनसे प्रेम करता हूं।" (प्रो० मोत्तमुलर के 'साइन्स आफ रिलीजन' से उद्धुत) ‡

प्रोफ़ेसर सोचमूलर का फथन है कि "सृष्टि-उत्पत्ति के आरम्भ काल से कोई भी ऐसा धर्म नहीं हुआ जो सबया नूतन हो"। †

इन विचारों से हम यही स्थिर करते हैं कि इस संसार में धार्मिक

भीन देश का सबसे प्रसिद्ध श्रीर प्राचीन धर्म-शिचक 'कनप्रपुरवस'
 (Confucious) था।

<sup>‡</sup> देखी Secret Doctrine Vol, pp- XXXVI-VII.

<sup>†</sup> देखी Chips from a German Workshops Vol. I,P refacep.. X .

शान के उत्पत्ति-स्थान का पता लगाने के लिये इसकी ईरवर की श्रोर जाना पड़ता है श्रथवा दूसरे शन्दों में यह वहा जा सकता है कि अन्ततोगत्वा धर्म की उत्पत्ति ईस्वर से हैं।

यहां यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या धर्मों के समस्त भेद समान-रूप से ईश्वरीय हैं ? क्या संसार भर के परस्पर विरोधी समस्त मत समान रूप से सत्य हैं ? इसके उत्तर में हम 'हां' और 'ना' दोनों का उपयोग करते हैं। वर्त्तमान समय में जितने मत मतान्तर हैं उनमें ईश्वरीय ज्ञान और मानवी भूल दोनों का मिलाव पाया जाता है। किन्तु विचार पूर्वक तुलना करने से प्रश्ट हो जायगा कि उनमें जो सार है उसका मृलवेद हैं। उनमें बहुत ‡ सी वातों में भेद है तो भी ऐसे सिद्धान्न और सत्य हैं जो उन सब में अथवा बहुतों में समान हैं। ये समान सत्य वात और सिद्धान्त वेदों से निकले हैं और बहुधा वे वातें भी जिन पर इन मतों में इतना अधिक भेद प्रतीत होता है, वारतव में एक ही प्रकार की पार्ड जावेंगी। जो वाह्य भेद दिखाई देता है उसका कारण यह है कि जिस वैदिक उपवेश के ऊपर उनकी नींव है उसके समफने में मेद अम वा भूल हुई है।

अब हम यह सिद्ध करने के लिये आगे बहते हैं कि वेद ही समस्त धर्मों का मूल कारण है। यही वह स्रोत है जिससे धार्मिकहान की धारा जरहुइती, यहूदी, बौद्ध, ईसाई और मुसलमानी मतों की निद्यों में होकर वही है। हम उपर्शुक्त पाँच प्रधान धर्मों पर ही विचार करेंगे संसार के अन्य नत साधारणतः स्न्हीं में से किसी एक या दो पर

<sup>्</sup>रै इसी प्रकार स्वामी दयानन्द हःस्वती सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ ३८२ पर विस्तृते हैं:—

<sup>&</sup>quot;जिस बात में यह सहस्र एक मत हैं वह वेद मत आहा है श्रीर जिसमें परस्पर विरोध हो वह किएत, खूटा, श्रधमें, श्रश्राद्य है।"

श्रवलियत हैं। जैनमत ई बोद्ध धर्म का रूपान्तर मात्र है। कवीर, नानक श्रीर दाद्पन्य अधिकांश में हिन्दू-धर्म और किसी श्रंश में मुसलमानो मत पर स्थित हैं। ब्राह्म-धर्म को उत्पत्ति हिन्दू धर्म और ईसाई-मत से हैं। इसी प्रकार अन्य छोटे छोटे मर्तों के सम्बन्ध में सममना चाहिए।

इन विविध मर्तों की उत्पत्ति कैसे हुई ? धर्मों के मिलान छोर छतु-शीलन में ज्ञात होता है कि जब कभी पुरोहितों के स्वार्थ अथवा सर्व-साधारण के खज्ञान वश धर्म के किसी महत्व पूर्ण अङ्ग का हास छोर लोप हो जाता है तब कोई महान् आत्मा प्रकट होकर उसका वल पूर्वक प्रचार करता है, जिसके कारण धर्म का मैल दूर होकर वह अपनी पूर्व दीप्ति के साथ चमकता है।

इस प्रकार प्रत्येक न्वोनधर्म प्रारम्भ में किसी प्राचनीतर धर्म की सत्कालीन दशा का मंशोधन करने को छोर उसके खानुचित उपयोगों का विरोध करने को उत्पन्न हुन्या । इस प्रकार हम दिखलावेंगे कि जब वेदिक ईश्वरवाद में अनेक देवताओं की पूजा का प्रवेश हो रहा था, उस समय स्पितामा जग्दुश्त का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्हों ने केवल एक ईश्वर की उपासना का उपदेश दिया, खोर अनेक देवताओं की पूजा का खण्डन किया। इसी प्रकार जब पीछे वैदिक धर्म की अवनित के कारगाहर ऐसे कर्म (यह के नाम से) किये जाने लगे जिन में

<sup>ें</sup> जैनमत व बीद धर्म में बहुत थोड़। भेद है। दोनों धर्मों के मुख्य र सिद्धांन्त एक ही हैं। परन्तु एक का दूसरे के साथ क्या सम्बन्ध है ? इस विषय में धिद्वांनों के मध्य बढ़ा मतभेद है। कुछेक के कथनानुसार जैनमत वीद धर्म की गाखा है। दूसरे लोग कहते हैं कि यह उसका समकालीन धर्म है और दोनों की उत्पत्ति एक प्रकार के कारणों से हुई जो उस ऐतिहासिक समय में विद्यमान थे। यदि हम पिछली बात को ही मान लें तो भी जैन धर्मों के सिद्धान्तों का वेदों से उसी प्रकार पता लग सकता है जिस प्रकार वीद्यमत सम्बन्धी सिद्धान्तों का।

निरपराध पशुश्रों का श्रन्याधुन्ध संदार होता था, जब मनुष्य मात्र की धार्मिक समानता के स्थान में श्रन्याययुक्त जातिमेद फैल गया था, उस समय गौतमबुद्ध का श्राविर्माव हुश्रा जिन्हों ने पवित्र जीवन का उपदेश किया, तथा पददिलत शुद्ध और वाक्हीन पशुस्रों की छोर से हृदयप्राही अपील की । जिस प्रकार ख़ुद्ध ने अपने समय के वैदिकधर्म का सुधार करने का उद्योग किया उसी प्रकार ईसामसीह, यहदीमत का पुनः संस्कार करने को यलवान हुए । जब ईसाईगत पतित होकर मिथ्या विश्वास और मूर्ति पूजा के ढकोसलों में फँस गया उस समय मुहम्मद साहब अपने प्रवत एक-ईश्वरवाद के प्रचारार्थं आये। यही बात अन्य धर्म प्रवर्तकों के सम्बन्ध में कही जा सकती है। उदाहरणार्थ हमारे देश में ही कवीर, नानक दाद और चैतन्य संशोधक हुए, जिनका उद्देश्य अपने समय के अवनत हिन्द् धर्म को मिथ्या विश्वास, मूर्तिपूजा और अनेक देव वा बहु ईश्वरवाद के दोपों से शुद्ध करना था। इस प्रकार ये समस्त धर्माचार्य (चाहे उन्हें पैराम्बर कहिये ) वास्तव में संशोधक थे। इन सभी ने ऋपनी ऋपनी रौली से भलाई करने श्रीर उस समय के वर्तमान धर्मी की उन्नत बनाने का प्रयत्न किया। किन्तु उनमें से कोई भी सनातन वैदिकधर्म की श्रीप्रतम पवित्रता की समानता नहीं कर सका।

## छः मुख्य धर्मों का समय-निरूपण । मुसलमानी, ईसाई, वौद्ध, यहूदी, जुरदुश्ती

<sup>और</sup> वैदिक्धर्म ।

#### うりがんだっ

पाठकों को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि उपर्युक्त धर्म समय कम से लिखे गये हैं। उदाहरणार्थ वौद्धधर्म ईसाईमत से और ईसाईमत मुसलमानीमत से पुराना है, इसे हर कोई जानता है। इसी प्रकार यह भी निश्चित है कि वैदिकधर्म, जरदुरतीमत से पुराना है और जरदुरी-मत यहूदीमत से पूर्व का है। पर यह बात उतनी सुपरिचित नहीं है, अतएव यहां इन तीनों धर्मों की पारस्परिक कालनिरूपण मीमांसा में दो एक शब्द कहना अनुचित न होगा।

बाइविज्ञ के अनुसार हज़रत मूसा का जनम जो पंजनामे क्ष के रचिता वताये जाते हैं, सन् ईसवी से १४७१ वर्ष पूर्व हुआ था, और ईसा से १४६१ वर्ष पूर्व उन्हें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह्दियों की प्राचीनतम पुस्तक सन् ईसवी से १४६१ वर्ष पूर्व से अधिक पुरानी होने का दावा नहीं कर सकती। और यदि हम पंजनामे का लेखक हज़रत मूसा को न मानें तो हमें यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि एज़रा ने उसका संकलन सन् ईसवी से केवल ४४० वर्ष पूर्व किया (देखो अध्याय ४ अंश २)।

<sup>\*</sup> वाइवित के सब से प्राचीन और प्रथम ४ श्रध्यायों का नाम पंजनामा है। यह यहूटी श्रीर ईवाई दोनों का धर्म पुस्तक है।

पंजनामे की अपेद्मा जन्दावस्ता 🕆 अधिक पुराना भन्य है। डा० स्पीगल के अनुसार जरदुरत, अन्नाहम के समकालीन थे, जो सन् ईसवी से १६०० वर्ष पूर्व हुए। इस प्रकार उतका काल मूसा से ४०० वर्ष पूर्व सिद्ध होता है। डा॰ हाँग ( Dr. Hang ) कहते हैं कि प्रथम शताब्दी का सिनी नामक सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता इससे बढ़कर ज़रदुस्त का समय मुसा से कई सहस्र वर्ष पूर्व बताता है। (देखों Historia Naturalis XXX, 2) आगे चलकर हाँग साहब कहते हैं कि वैवीलोन का प्रसिद्ध इतिहासङ्ग पाराससं उसे वैवीलोन के लोगों का सम्राट् और उनके परिवार का परिवर्त्तक उहरता है, जिन्होंने कि सन् ईसवी से पूर्व २२०० और २००० वर्ष के मध्य राज्य किया। पारसियों के पनित्र प्रन्थों का वर्गीन करते हुए डा॰ हाँग एक स्थान पर लिखते हैं:-- "मूसा के समय (ईसा से १५६० वर्ष पूर्व) से लेकर तलमृदी साहित्य के अन्त ( सन् ६६० ई० ) तक यहृदियों के पवित्र अन्यों की रचना में कोई २४०० वर्ष व्यतीत हुए। जरदुश्वी साहित्य के सम्बन्ध में भी यदि इस इसी प्रकार की गर्माना करें तो उसका आरम्भ काल ईसा से २८०० वर्ष पूर्व मानना पढ़ेगा। और वह बात उन वचनों का किसी अंश में भी विरोध न करेगी जो यूनानियों ने पारसी धर्म के प्रव-क्ति का समय वर्णन करने में लिखे हैं"। देखी ( Hang's Essays ाष्ट्र १३६ )

प्राचीन यूनानी प्रन्थकारों की सम्मति भी इस प्रकार की है। ''अस्तु और यूडोक्सस, करदुश्त का समय खेटो (अस्तुतातृन) से ६००० वर्ष पूर्व मानते हैं। दूसरे लोग Trojan war त्रोजन युद्ध से १००० वर्ष पूर्व मताते हैं।" (देखो क्षिनी साहब की Historia Naturalis XXX; 1-3)

<sup>†</sup> पार्सियों की धर्मपुस्तक का नाम ज़न्दावस्ता है जिसका ज्ञान ईरवर की श्रोर से करदुरत पर होना माना माता है। इसको केवल श्रावस्ता नाम से भी पुकारते हैं।

पारसी लोग स्वयं श्रापने शन्थों की बहुत वड़ी प्राचीनता सानते हैं श्रीर यह बात तो ईसाइयों को भी माननी पड़ेगी कि वे पंजनामे की श्रपेचा श्रिधक पुराने हैं।

कोई ही ऐसा होगा जो इस वात को न माने कि वेद ज़िन्दावस्ता श्रोर संसार की श्रन्य समस्त पुस्तकों से श्रधिक पुराने हैं। हमारे ऋषियों का विश्वास है कि वेदों का प्रकाश सृष्टि के आदि में हुआ। इत सम्मति पर गुछ ही क्यों न कहा जाय परन्तु इतना सुनिश्चित है कि मानवजाति के पुस्तकालय में वेदों से प्राचीनतर कोई पुस्तक नहीं। प्रोफ़ेसर मोच्नमूलर स्वीकार करते हैं कि "ऐसा कोई पुस्तक **उपस्थित** नहीं जो हमें मानवीय इतिहास में वेदों से प्राचीनतर समय की और पहुंचाये''। 🕸 जिन्दावस्ता कं विद्वान् श्रनुवादक पादरी एल० एच० मिल्स भी जिन्दावस्ता की श्रपेचा वेदों का काल पुराना निर्धारित करते हए सिखते हें—' मिथ श्रीर उसके उन सहयोगियों की श्रनुपस्थित जिनका वर्णन पिछली 'अवस्ता' में है हमें इस वात को स्वीकार करने की बाज्ञा देते हैं कि गाथाओं का काल (जो ज़िन्दावस्ता का प्राची-नतम भाग है) ऋचाओं से बहुत पीछे का हैं'। † वे फिर कहतं हैं "हम को इस परिवर्त्तन के लिये समय की श्रावश्यकता है श्रीर यह भी थोड़े समय की नहीं श्रतएव हम गाथाश्रों का समय प्राचीनतम श्रचाश्रों से बहुत पीछे का रख सकते हैं।" ‡

इस पुस्तक में हम यह दिखावेंगे कि मुसलमानी, ईसाई, बौद, यहदी और जरदुक्ती इन पांचों धर्मी की नींव देदों पर है।

<sup>\*</sup> Chips From a German Workshop Vol. I,p. 4.

<sup>† &#</sup>x27;ज़िन्दावस्ता का अक्षरेज़ी अनुवाद' भाग ३, मृत्मिका ६७ ३६ (S B. 14. Series)

<sup>‡</sup> वही पुस्तक पृष्ठ ३७---

## धर्म का ऋादि स्रोत

### प्रथम अध्याय मुसलमानी मत का आधार विशेषतः यहूदी

### मत है।

मुह्म्मदीमत अधिकांश में यहूदीमत और बुझ इंग्र में ज़रदुश्तीमत के आधार पर है, जिस पर कि स्वयं यहूदीमत अवलम्बित है । पहिली बात को तो मुसलमान भी अस्वीकार नहीं करते हैं जिनका कथन ही यह है कि उनके धर्माचार्य ने इस्त्रेक बातों में यहूदीमत का संशोधन किया है। इन दोनों मनों को विस्तार पूर्वक मिलाने से यह बात प्रकट होगी कि अवान्तर बातों में भी मुह्म्मद साहब ने यहूदियों का किस धनिष्टता के साथ अनुकरण किया है और यह भी सिद्ध हो जायगा कि मुसलमानीमत में ऐसी बहुत कम क्या कोई भी महत्वपूर्ण बात नहीं जिसके लिये मुहम्मद साहब नवीन अथवा ईश्वरीय ज्ञान होने की प्रतिज्ञा कर सकें।

अपनी अन्वेषणा के इस भाग में हम डाक्टर सेल का अनुगमत करेंगे। उनके सुप्रसिद्ध-कुरान के अनुवाद में को भूमिका है उसमें इस विषय-सम्बन्धी वार्तों का भएडार भरा हुआ है।

### १-सृष्ट्युत्पत्ति ।

यह सेंसार पहिली ही बार रचा गया और प्रलय के पीछे दोवारा नहीं रचा जायगा, यह केवल यहूदी विचार है और वह मृसाई तथा अन्य दो वहें मत अर्थात ईसाई व मुसलमानी मतों का-जिनकी भित्ति उसके श्राधार पर है-विशेष उपलक्ष्या है। श्रीर यह विचार भी कि-यह स्टिष्ट सर्वशक्तिमान परमात्मा की श्राज्ञा से श्रभाव से उत्पन्न हुई-प्-यह्दियों से लिया गया है। श्रादम श्रीर ह्वा की उत्पित्त, उनका श्रदन के उस बारा में रक्खा जाना जहाँ एक दृत्त के फलों को छोड़ कर वे समस्त वस्तुश्रों का भोग कर सकते थे, सर्प के रूप में शैतान का श्राना श्रीर ठीक उसी फल को खाने का प्रलोभन देना, इस पर स्वर्ग से उनका निकाला जाना, यह कथा ज्यों-की-स्यों यहूदी पन्थों से ली गई है।

यही वात मनुष्यों सं ऊँचे उन प्राणियों के सम्बन्ध में कही जा सकती हैं कि जो फरिरते कहलाते हैं, जिनके शरीर पवित्र स्त्रौर सूच्म, स्त्रोर स्त्रिम सं वने हुए हैं। स्त्रोर जो न खाते न पीते श्रोर न सन्तानो-स्पित्त करते हैं। इन फरिश्तों के रूप श्रोर कार्य विविध प्रकार के हैं, उनमें सब से बड़े दूत जबराईल, मैकईल, इजराईल स्त्रोर श्रमराकाल हैं। डाक्टर सेल लिखते हैं—"फरिश्तों के सम्बन्ध की समस्त बातें मुड़म्मद साह्य ने यहृद्वियों से लीं। यहृद्वियों ने फरिश्तों के नाम श्रोर कार्य की शिक्षा पारसियों से प्रह्मा की जैसा कि वे स्वयं स्वीकार करते हैं।" (Talmud Hicras and Rashbashan) ।

कुरान में 'जिन' नामक नीच जाति के होने की शिक्षा भी दी गई है। ये भी अप्रि से बने हैं परन्तु फ़रिश्तों की ऋपेक्षा इनके शरीर स्यूल बनावट के हैं, क्योंकि ये खाते, पीते, सन्तानोत्पत्ति करते और मृत्यु के मास बनते हैं। डाक्टर सेल का कथन है कि ''ये विचार यहूदियों के उन विचारों से प्रायः सर्वथा मिलते हैं जो उन्होंने शेडिय नामक एक प्रकार की पेत जाति के सम्बन्ध में लिखे हैं।"

२—संसार का प्रलय और मृतोत्यान I

मुसलमान लोग श्रात्मा को श्रामर मानते हैं। उनका विचार है कि

<sup>\*</sup> सेल साहय के अंग्रेज़ी कुरान की भूमिका' ए० ४६, इस पुस्तक का अध्याय ४ श्रंज़ ४ भी देखी।

एक ऐसा दिन आवेगा जन मृतक लोग अपने जीवन में किये हुए शुमा-शुभ कमों के अनुसार फल वा दण्ड पाने के लिये उठेंगे । यह सब-की-सब शिचा यहूदियों से ली गई।

मृतोत्थान-सुख्र लेखकों के मतानुसार मृतोत्थान केवल श्रात्मिक होगा। पर साधारणातः माना हुत्रा सिद्धान्त यह है कि शरीर श्रीर श्रात्मा दोनों उठाये जावेंगे 🔻 । यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि शरीर गल-सड़ गया वह कैसे उठेगा ? परन्तु मुहम्मद साहव ने साव-धानी पूर्वक शरीर के एक माग को इसितये सुरिचत रक्खा है कि जिस से वह भावी शरीर-रचना के लिये आधार का काम दे सके, अधवा इस मवाद के लिये ख़मीर का काय दे सके जी इसमें मिलाया जायगा। क्योंकि उनका यह उपदेश है कि एक हड़ी को छोड़ कर जिसे वे अल ग्रजब और इस मेस्ट्रंड ( Coseygis ) कहते हैं। मनुष्य का शेप सव शरीर पृथ्वी में मिल जायगा। मनुष्य के शरीर में सब से पूर्व उसकी रचना होने के कारण अन्तिम दिवस तक भी वह वीज रूप हो कर अन्तय रहेगी। जिसके द्वारा फिर नवीन रूप से सारा शरीर वनाया जायगा, और जैसा उनका कथन है यह कार्य ईश्वर की भेजी हुई ४० दिन की वर्पा से किया जायगा। यह वर्षा प्रध्वी को १२ हाथ ऊँचाई तक पानी से दक देगी और शरीरों को पौथों के समान उपायेगी। यहाँ भी महस्मद साहब यहदियों के कृतज्ञ हैं क्योंकि वह भी लूज नामक अस्थि के सम्बन्ध में यही वात कहते हैं। भेद केवल इतना ही हैं कि मुसलमान लोग जिस कार्य का बड़ी वर्षा-द्वारा होना मानते हैं, यहूदी लोग उस को एक श्रोस-द्वारा मानते हैं कि जो पृथ्वी की मिट्टी को उपजाऊ बना देगी †

मृतात्थान के चिन्ह---मृतोत्थान दिवस की समीपता कुछ लज्ञाणों से जानी जायगी जो उससे पूर्व दिखाई देंगे।

(अ) सूर्यं का पश्चिम में उद्य होना।

<sup>\*</sup> सेल साहव का कुरान, मू० ए० ६१।

<sup>†</sup> सेल साहव का कुरान भूमिका, ए० ६१।

(व) दज्जाल नामक पशु का प्रकट होना । इसकी अत्यन्त अद्भुत आफ़ति होगी और वह इसलाम की सचाई का अरबी भापा-द्वारा उपदेश करेगा । डाक्टर सेल की सम्मति में यह विचार उस पशु से लिया जाना प्रतीत होता है जिसका उझेख बाईविल में किया गया है । ( देखो लूक, अ० २३।⊏)

(स) महदी का आगमन।

(द) सूर नामक नरसिंहा का तीन वार फूंका जाना।

ये सब विचार न्यूनाधिक बहूदियों से लिये गये हैं। ऐसा ही यह सिद्धान्त भी है कि मृतोत्थान के पश्चात किन्तु न्याय-व्यवस्था से पूर्व पुनर्जीवित श्रात्माश्चों को चिरकाल तक सूर्य की कड़ी धूप में रहकर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सूर्य इतना नीचा उतर श्रावेगा कि उसकी ऊँचा ई उनके सिरों से फेबल बुद्धक हाथ रह जायगी। †

न्याय का दिन — लोगों के नियत दिवस तक प्रतीक्षा करने के उपरान्त उनके न्याय-निर्धारण के लिये ईश्वर प्रकट होंगे । उस समय हज़रत सुहम्मद साह्य 'शफ़ी' का पद प्रह्णा करेंगे। तब प्रत्येक व्यक्ति से उसके जीवन के समस्त कमों के समस्त अङ्ग-प्रत्यङ्गों में से जिस के द्वारा जो पाप हुआ है उससे वह स्वीकार कराया जायेगा। प्रत्येक मनुष्य को एक पुस्तक दी जायगी जिसमें उसके कमों का लेखा लिखा होगा। इन पुस्तकों को एक तुला-द्वारा तोला जायगा, जिसे इसराईल उठावेगा। जिन लोगों के शुभ कमों का पल्ला अशुभ कमों के पल्ले की अपेला भारी होगा वे सीधे स्वर्ग को मेज जावेंग। और जिनके कुकमों की मात्रा अधिक होगी उन्हें नरक का मार्ग ग्रहण करना होगा, यह विचार सर्वाश में यहूदियों से लिया गया है। डाक्टर सेल लिखते हैं कि "पुराने यहूदी लेखक लोग भी अन्तिम दिन उपस्थित की जाने वाली उन पुस्तकों का वर्णन करते हैं जिनमें मनुष्य के कमों का लेखा लिखा होगा, और उन

<sup>†</sup> सेल का कुरान भूमिका, ए० ६८।

तराजुळों का भी वर्गान करते हैं जिसमें ये तोली जावेंगी।"क

यहूंदियों ने यह विचार ज़रदुरितयों से लिया । डाक्टर सेल संकेत करते हैं कि दोनों के विचारों की नींव पुरानी 'धर्म पुस्तक' जान पड़ती है। (यात्रा की पुस्तक ३२। ३२-३३, दानयाल ७। १०, ईश्वरीयज्ञान २०। १२, दानयाल ४। २७) परन्तु वे स्वीकार करते हैं कि तुला के विषय में पारसी लोगों का जो विश्वास है वह मुसलमानों के विचार से बहुत मिलता-जुलता है। उनका विश्वास है कि न्याय-ज्यवस्था के दिन मेहर और सन्स दो देवदूत जिनका वर्यान हम आगे करेंगे, पुल पर खड़े होंगे। ये लोग पुल को पार करने वाले प्रत्येक मनुष्य की परीचा लेंगे। पहिला दूत जो ईश्वरीय दया का प्रतिनिधि है लोगों के कर्मों को तोलने के लिए एक तराजू हाथ में लिए रहेगा। इसकी सूचना के अनुसार ही ईश्वर आज्ञा देगा। जिनके मुकर्मों का पक्षा बोम्म से वाल-भर भी फुक जायगा उनको स्वर्ग में जाने की आज्ञा दी जायगी। लेकिन जिनके शुभकर्मों का पक्षा हलका रहेगा वे ईश्वरीय न्याय के प्रतिनिधि दूसरे दृत हारा पुल से नरक में ढकेल दिये लावेंगे।

स्वर्ग के मार्ग पर एक पुत है जिसका नाम इज़रत मुहम्मद ने अवस्तित † रक्खा है। यह पुत नरक कुएड के ऊपर बना हुआ है, वह बात से भी अधिक सूच्म और ठलवार की धार से भी अधिक तील बताया जाता है। इस पुत से मुसलमान लोग मुहमम्द साहब के पीछे-पीछे सुगमता पूर्वक पार उतर जावेंगे। परन्तु दुष्ट लोगों का पैर फिसल जायगा जिससे वे अपने नीचे के तिशोलमुखीन्मुक नरक में धड़ाम से सिर के बल जा पहेंगे। यहूदी लोग भी नरक सेतु का इसी प्रकार वर्षान करते हैं। उनके मतानुसार उसकी चौड़ाई धागे से अधिक नहीं

<sup>ं \*</sup> देखों Midrash yalkut, Shemum, p. 153, c. 3, and Gemar Sauhedr, p. 91.

<sup>†</sup> सेलका कुरान, भूमिका, ए० ७१। देखी जन्दावस्ता माग ३, मन्युखुर्द, ए० १३४ (S. B. E. Series)

है। इस विचार के लिये यहूदी और मुसलमान दोनों समानरूप से जरदुरत के कुतज्ञ जान पड़ते हैं, जिसकी शिचा है कि अन्तिम दिन सब लोगों को चिनवद पुल पार करना होगा \*।

स्वर्ग-श्रवासरात को पार करके धर्मात्मा लोग स्वर्ग में पहुँच जावेंगे जो सातवें श्रासमान पर स्थित है। मुसलमानों के मत में स्वर्ग एक उद्यान है, जो मतनों श्रोर फ़ब्बारों से सजा है, जिसमें जल, दूध श्रोर वंतसाम (Balsam) की निदयाँ वह रही हैं, इन्तों के सुनहरी तने हैं श्रोर उन पर परम स्वादिष्ट फल लगते हैं। इन से वढ़ कर स्वर्ग में ७० भुन्दर श्रोर मनोहारिग्री नवयुवितयाँ होंगी जो अपने विशाल श्याम नेत्रों के कारण इस्त श्रयून कहलाती हैं। प्रायः इस समस्त वर्णन के लिये मुहन्मद साइव यहूदियों के श्राभारी हैं। "यहूदी लोग भी पुरवात्मा लोगों के भावी निवास-स्थान को एक मुन्दर उद्यान बताते हुए उसकी स्थिति सातवें श्रासमान पर ही मानते हैं। (देखो Gemar Tanith, p 25, Biracath d. 34, Midrash Labbath p. 37) उनका यह भी कथन है कि उसमें तीन द्वार श्रोर ४ निदयाँ हैं जिनमें दूध, मिदरा, बेलसाम श्रोर मधु, प्रवाहित रहते हैं।" (Midrash, yælkut-Shewine) †

बहुत सम्भव है कि स्वयं यह्दियों ने यह विश्वार ज़रदुश्तियों से लिया हो, क्योंकि वह भी स्वर्ग की सुन्दरता का इसी प्रकार की भाषा में वर्णन करते हैं। डाक्टर सेल लिखते हैं कि 'पारसी विद्वानों का पुष्यात्मा लोगों की आगामी हर्षमय अवस्था के सम्बन्ध में जो विजार है उस और मुह्म्मद साहब के विजार में बहुत थोड़ा अन्तर है। वे स्वर्ग को विह्यत और मिन्न कहते हैं जिसके अर्थ स्फुटिकर्माण या बिल्लीर के हैं। उनका विश्वास है कि वहाँ धर्मात्मा लोग सब प्रकार के आनन्दों का उपभोग करेंगे, जिनमे विशेषकर श्याम नेत्र वाली हराने-विद्वरत

सेल का कुरान, भूमिका ५० ७ ।
 †सेल का करान, भूमिका ५० ७६

नामक उत स्वर्गीय रमियायों का सहवास है जो जिमयाद फ़रिश्ते के संरक्ष्या में रहती हैं। यहीं से मुहम्मद साहच ने ऋपनी स्वर्गीय रमियायों का संकेत प्रहेण किया।" \*

यहाँ हम पारिसयों के 'नामामिहानाद' नामक एक पिछले मन्य से कुछ उद्धरण देते हैं।—"स्वर्ग की सब से तुन्छ कन्ना यह है कि वहाँ के निवासी समस्त सांसारिक मुखों का उपमोग करते हैं अर्थात् मुन्दिरगाँ, दास, दासी माँस और मदिरा, कपड़े और विछोने, सजाने का सामान तथा अन्य पदार्थ जिनकी यहाँ गणाना नहीं की जा सकती।" (मिहा- बाद ४०। ४१) †

नरक—इसी प्रकार नरक की विविध प्रकार की यातनाएँ, उनका सात विभागों में विभक्त होना, स्वर्ग से नरक को पृथक करने वाला 'श्रत्वऐराफ्र' नामक स्थान आदि सव वातें यहूदियों से नक्कत की हुई

ज्ञान पड़ती हैं।

### ३--ईश्वर और ग्रैतान ।

मुसलमान लोगों का ईश्वर विषयक मन्तन्य यहूदियों के मन्तन्य से प्रायः पूर्यात्या मिलता है। यह सिद्धान्त भी यहूदियों ही से लिया गया कि संसार में दो शक्तियां विद्यमान हैं—एक अच्छी और शुभकारिणी शक्ति अर्थात् ईश्वर, दृसरी बुरी और अशुभकारिणी शक्ति अर्थात् शितान । उपरोक्त विचार जो बाइविल और कुरान के एक ईश्वरवाद पर घन्त्रा लगाता है निश्चय रूप से यहूदियों ने जरदुश्तियों से लिया जो उन शक्तियों को स्पन्तामन्यु और अंगिरामन्यु कहते हैं। आगे चल कर ! । इस इस प्रभ पर अधिक विस्तार से विचार करते हुए यह सिद्ध करेंगे कि जरदुश्तयों की इस वात का पता वेदों के उस शुन्दर अलङ्कार में लगता है जिसमें संसार के पुष्य और पाप के संग्राम का वर्णन किया गया है। उस अलङ्कार को ठीक-ठीक न समक्तने का यह परिणाम हुआ

<sup>\*</sup>मूमिका पृष्ट **७**८

<sup>†</sup>इस पुस्तक का अ० ४ भँ० म भी देखी।

<sup>††</sup>देखो अध्या० ४ अँश ४

कि यहूदी, ईसाई छोर मुसलमानों ने उसे विगाड़ कर दो छलग शिलयों का विश्वास रच लिया। शैंतान का छिषकार इतना बढ़ाया गया कि वह ईश्वर से छछ ही कम रह गया। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके द्वारा यह भली भौति स्पष्ट हो जायगा कि धार्मिक विचारों की धारा वेदों से जन्दावस्ना तक छोर वहां से वाइविल व छुरान तक किस प्रकार वही है। 8—विहित कम्मी

हमने श्रव तक यह दिखलाया है कि मुसलमानों ने ज्ञान-फाएड-सम्यन्त्री मुख्य सिद्धान्त यहूदियों से लिये हैं। परन्तु श्रव हम यह दिखावेंगे कि इनके कर्म-फाएड की भी उत्पत्ति उन्हों से हुई।

प्रत्येक मुसलमान को नीचे लिखे चार कर्म श्रवश्य करने चान्थिं श्रथति नमान. राजे, नभत श्रीर सक्का की यात्रा वा हव ।

(१) नमाय-पारिसयों की दसतीर के निम्नितिस्रित वचनों सं पाठकों को यह बात जात होगी कि मुहम्मदी लोगों की निमाजक्ष वा प्रार्थना-समय की कतिपय श्रद्धसंचालनादि सम्बन्धी बातें सम्भवतः जरहरिनयों से नक़ल की गई हैं।

"नमाज्ञ पहते समय एक पित्र चुद्धिमान् मनुष्य आगे खड़ा हो और होप सब उनके पीछे। नमाज्ञ के समय मनुष्य होनों हाथ मिलाकर सीधा खड़ा हो, फिर नीचे की ओर कुके, फिर धरती पर घुटनों के बल लंट जावे। फिर सीधा खड़ा होकर एक हाथ अपने सिर पर रख ले। इसके उपरान्त अपना सिर ऊँचा कर और अंगुठों को बिना मिलाये दोनों हाथों को मिलावे। अंगुठों को अपनी आँखों पर इस प्रकार रक्षे कि हाथों की अँगुलियाँ सिर तक पहुँच जावें। फिर अपने सिर को छाती की ओर कुका कर उठावे, और धरती पर चेंठ जावे। इसके पीछे अपने हाथ जमीन पर टेक घुटनों के बल चेंठ कर पहले मस्तक को धरती से लगावे और फिर मुख के दोनों ओर से उसको छूए और वहुपरान्त धरती पर दण्ड के समान लेट जावे, फिर हाथों को इतना

<sup>\*</sup> नमाज शब्द श्रवीं नहीं किन्तु पारसी है श्रीर संस्कृत नमः से बना है।

फैलाने कि छाती से घरती छू जाने। इसी प्रकार जंघाओं से करे। फिर घुटनों के सहारे कुफे, फिर चार ज़ान्नू नैंठ और फिर हाथों को जोड़ कर चन पर सिर रक्खे। इस प्रकार की नमाज ईश्वर के सिवाय अन्य किसी के प्रति न पटनी चाहिये। †

मुसलमानों में जो क्रम्भं की म्रोर मुँह करके नमाज पढ़ने की प्रथा भ्राचित हैं वह भी रहिद्दों से प्रह्मा की गई। क्योंकि वह भी अपना मुँह यहस्तम के मन्दिर की कोर करके नमाज पढ़ा करते हैं। डाक्टर सेल लिखते हैं कि '६ या ७ मास तक (कोई-कोई १८ महीने वताते हैं, देखों) (Abulfednit mah, p. 54.) मुहम्मद साहब व उनके अनुवायियों का क्रिक्ला भी यस्तलम ही रहा, अर्थात् अब तक वे क्रमृष्टे को अपना 'क्लिबता' बनाने के लिये बाध्य न हुए।" अ

नमा ह के पूर्व रेती या जल से हाथ पाँव थोने की किया भी यहूदियों और पारिनयों से ली गई है। खतने की प्रथा के सम्बन्ध में तो यह प्रसिद्ध है कि वह यहूदियों से शहरा की गई।

- (२) रोजे (उपनास)—रोजों के सम्बन्ध में मुह्म्मद साहब के आदेश का वर्षान करते हुए डाक्टर सेल बहुदियों तक उसका पता लगाते हैं। वे लिखते हैं कि "यहूदी लोग जब उपनास करते हैं तब वे दिन निकलने से लेकर सूर्यास्त तक केवल जान-पान ही नहीं छोड़ देते प्रत्युत स्त्री श्रोर तेल मद्नेन से भी बचते हैं श्रोर रात को जैसा चाहते हैं भोजन करने में न्यतीत करते हैं। (Gemar yama, P. 40, etc)"
- (३) ज़ैरात (दान) इसके दो मेद हैं, १ जन्मत छोर २ सदका। इतके लिये विशेष नियम निर्धारित किये गये हैं। डाक्टर सेल के मता-उसार इन नियमों में भी यहूदियों के पद-चिन्हों का पता लगता है। (देखों सेल साहब के क़रान की भूमिका प्र०८७)
  - ( भ ) दन अर्थात् मका-यात्रा । मका-यात्रा की विधि यहूदियों से नहीं

<sup>🕇</sup> यासान प्रथम ५.६---६१

अ% सेक का छ्यान भूमिका, पु॰ **८**४

की गई प्रत्युत वह मूर्जि पूजक अरय निवासियों का अवशिष्टांश मात्र है। अरव लोग मका के मन्दिर की चिरकाल से बहुत प्रतिष्ठा करते रहे और नवी ने उनके इस विश्वास में हस्सद्तिप करना उपयुक्त न सममा।

### ५-निपिद्ध कर्म।

ज्या, मिद्रा-पान, व्याज लेना तथा कई प्रकार के वर्जित माँसों का संवन, ये उछ ऐसे निपिद्ध कम्मं हैं जो यहूदी और मुसलमान दोनों के लिये समान हैं। श्रमलय माँमों के बारे में कुरान में लिखा है कि "तुम्हारे लिये उसके माँस का भल्ला करना वर्जित है जो श्रपने श्राप मरा हो, रुधिर श्रोर स्कूर माँस का भल्ला करना वर्जित है जो श्रपने श्राप मरा हो, रुधिर श्रोर स्कूर माँस के का तथा उसका जिस पर ईश्वर के श्रातिरिक्त श्रम्य किसी के नाम का पाठ-किया गया हो, एवं जिसके प्राया गला बोंट कर श्रथवा चोट से निकाल गये हों, श्रथवा जो गिरने से या श्रम्य प्रशुशों के सीवों के श्राचत से मरा हो अथवा जो किसी मूर्ति के श्रपण किया गया हो। तुमने स्वयं न मारा हो अथवा जो किसी मूर्ति के श्रपण किया गया हो। उ डाक्टर सेल कहते हैं—"जान पड़ता है कि मुहम्मद साहब ने इन वातों का श्रमुकरण यहूदियों से किया, क्योंकि उनके धर्म प्रम्थानुसार भी जैसा कि प्रसिद्ध हैं-इन सब वस्तुओं का निषेध है। पर मुहम्मद साहब ने मुख ऐसी वस्तुओं को खाने की श्राज्ञा दी है जिनका विधान हज़रन मूसा न नहीं किया था।" ( देखो वाइविक्र लेवित १११४ )

६--सामाजिक प्रथाएँ।

मुसलमानों की सामाजिक प्रथाएँ उसी प्रकार कुरान पर श्रवलन्वित हैं जिस प्रकार यहूदियों की पंजनामे पर । निम्न लिखित वातों से प्रकट होगा कि मुसलमानों ने इस विषय में भी यहूदियों की नक़ल की है—

१= गहु-विवाद (एक पुरुप का कई क्षियों से विवाह ) का दोनों में विधान है। परन्तु मुसलमानों को एक समय में चार स्वियों से अधिक के साथ विवाह करने की आज्ञा नहीं। डाक्टर सेल उपरोक्त निश्चित संख्या के सम्बन्ध में लिखते हैं— "उसके स्थिर करने में मुहम्मद साहब ने उन

<sup>#</sup> क़ुरान था० × अ ० ७३,

यहूदी श्राचार्यों की व्यवस्था का श्रमुकरता किया है जिन्होंने सलाह के तौर पर चार ख़ियों तक की सीमा रक्खी है (देखो Maimon in Halâchath Ishath, C. 14) यद्यपि उनके शाख में ख़ियों की किसी संख्या का प्रतिबन्ध नहीं है।" (संल का छुरान भूमिका पृ० १०४).

स्त्री-त्याग (तलाक़) की त्रथा भी दोनों मतों में समान रूप से प्रचलित हैं। खी-त्याग का विधान करने में मुद्दम्मद साहव ने यहूदियों का का अनुगमन किया है। जब कोई स्त्री त्याग दी जावे तो उस अपना पुनर्विवाह करने के पूर्व रे मास पर्यन्त प्रतीचा करनी चाहिये। इस अविध को 'इहत' कहते हैं। इस अविध के अन्त में यदि वह गर्मिणी सिद्ध हो तो वालक प्रसव करने तक दूसरा विधाह नहीं कर सकनी। डाक्टर सेल लिखते हैं कि—''यह नियम भी यहूदियों से लिए गये, क्योंकि उनके मतानुसार किसी त्यक्त अथवा विधवा खी को पति के त्यागने अथवा मृत्युं होने से ६० दिन तक दूसरे पुरूप के साथ पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं है।" डाक्टर सेल का यह भी कथन है कि—'स्त्रियों के मासिक-धर्म समय की अशौचता, दासियों को छी बनाना तथा किन्हीं निश्चित सम्बन्धों में विवाह-वर्जन आदि विपय में भी मुद्दम्मद साह्य के आदेशों की हज्रत मूसा के विचारों में समानता कुळ कम नहीं है।

### ७--- जुङ साधारण समानताएँ---

१—सप्ताह का एक दिन ईश्वर की विशेष उपासना के लिये पृथक् रखना भी यहूदियों की ही अथा है। वे शनिवार को पवित्र मानते हैं। ईसाई लोगों ने अपना 'विश्राम दिवस' रविवार को निश्चित किया। मुहम्मद साहब ने इस सम्बन्ध में इन मतों का अनुकरण किया है परन्तु इस अन्तर रखने के विचार से उन्होंने अपने अनुयायियों को शनिवार और रविवार के स्थान में शुक्रवार को पवित्र दिन मानने की आज्ञा दी।

२—क़ुरान का प्रसिद्ध मूलसिद्धान्त "सा इसाह इस्तिहाह" (खुदा के आतिरिक्त कोई खुदा नहीं ) ज्रद्धश्तियों के "नेस्तेज़द सगर यज़दां" का उत्था मात्र है।

३ - इस वात का भी लिखना उचित है कि केवल नवें श्रध्याय को छोड़ कर फुरान के रोप सब श्रध्याय "विस्मिताह श्रर्रहमाने रहीम"इन राब्दों से प्रारम्भ होते हैं। यह जग्दुश्तियों के इस सूत्र का रूपान्तर है जिसको वे श्रपनी पुस्तकों के श्रारम्भ में लिखते हैं। "बनाम यजदां बखशिशगरदादार" (साथ नाम यजदां के जो बिखशिश करनेवाला श्रोर देने वाला है)।

#### ८-सारांश--

उपयु क बातें यह सिद्ध करने के लिये पर्य्याप्त हैं कि मुसलमानी मत ने प्रायः समस्त धार्मिक विचार ख्रौर शिक्ताएँ खिथकाँश में बहूदियों श्रीर किसी श्रॅश में जरदुरितयों से यहगा की हैं। श्रतएव क्रुरान का धर्म कोई नवीन ईरवरीय ज्ञान अथवा ईरवर की किसी विशेष आज्ञा के प्रचार का दावा नहीं कर सकता। हमारे मुसलमान भाई कदाचित यहाँ यह क्हेंगे कि 'कुरान का एक ईरवरवाद यहूदी खोर ईसाईमत से मी पवित्र और उत्तम है। और ज़रदुश्ती मत के विषय में तो हुछ कहना ही नहीं, क्योंकि वह दो ईश्वरों में विश्वास रखने के कारण कदापि एक ईरवरवादी नहीं हो सकता"। इसमें सन्देह नहीं कि ईसाइयों का ईश्वर विपयक विचार कई वातों में मुसलमानी विचारों से वढ़ कर है। ईसाई लोग 'दुरान के ख़ुदा' की अपंचा अपने ईरवर को अधिक धमे-प्रिय, व्यधिक दयालु, अधिक पवित्र और अधिक प्रेम करने बाला वर्गान करते हैं । दूसरी वार्तों में निस्सन्देह ईसाइयों का ईश्वरवाद छुरान की आस्तिकता से घाटिया है। ईसाईमत ईश्वरत्व में तीन श्रात्मात्रों (Trinity) की शिचा देता है, जिसको वास्तव में तीन ईश्वरों मे विश्वास करना सममना चाहिये। इस वात में ईसाईमत की अपेत्ता कुरान एक ईश्वर की उपासना करने का अधिक दढ़वा पूर्वक उपदेश दंता है, परन्तु यह सममना कठिन है कि यहूदियों की अपेद्ता मुसलमानी मत की ईश्वर विषयक शिचा क्यों कर उत्तम है। क्योंकि यह दोनों ही मत समान रूप से एक ईश्वरवादी वा दो शक्तिवादी

हैं। दोनों ही शैतान को प्रायः ईश्वर के समान मान कर श्रमने श्रद्धेतवाद की शुद्धता को कलंकित करते हैं। दोनों के ईश्वर विषयक एक सं ही विचार हैं। यहूदियों का 'जैहोवा' (Jehova) जो मनुष्यों के से गुरा वाला, चलचित्त, बदला लेने वाला, क़रान के श्रलाह से पूर्ण सादश्य रखता है, जो एक श्रसहिष्णु और स्वेच्छाचारी सम्राट् के समान वर्णित है, जो श्रमने पृजकों को 'काफ़िरों' के साथ धर्म युद्ध करने श्रीर उनका संहार करने की श्राज्ञा देता है।

रहा ज्रहुश्ती मस का ईश्वर विषयक विश्वास, वह यहूदियों वा मुसलमानों के आस्तिकवाद से किसी प्रकार भी घटकर नहीं है। पादरी ऐल्ल० ऐच० सिल्स का कथन है कि अब तक जितने ग्रुजु-सं-शुद्ध विचार उपस्थित किये गये हैं उनमें 'श्रहरमजुदा' का विचार भी है 😵 । हम यह भी कह सकते हैं कि निःसन्देह वह क़रान और बाइबिल के ईश्वर का वास्तविक मूल रूप है। हम इस विषय पर आगे चल कर विस्तार पूर्वक विचार करेंगे । एक ईश्वरवाद के विषय में महस्मद साहब की शिचा का गौरव इसलिये अवश्य है कि उन्हों ने उस समय के विगड़े हुए ईसाईमत वा उन अरव निवासियों की बहुदेव पूजा का विरोध किया कि जिनमें वे स्वयं रहते थे । मुहम्मद साहव के समकालीनों के विचारों से उनकी शिक्ता किननी ही उत्तम क्यों न समभी आवे परन्त कुरान का 'ईश्वरवाद' यहदियों के ईश्रवाद से अधिक श्रेष्ठ नडीं कहा जा सकता। श्रमएव यह प्रतिज्ञा कि कुरान की ईश्वर विषयक शिक्ता यहूदी श्रीर ज्रदुःनी ईरवरवाद से (जिनसे वह निकली है) अधिक उत्तम है और इसलिये इरान ईश्वर का विशेष वा स्वतन्त्र ज्ञान है. सिद्ध नहीं हो सकता।

<sup>&</sup>quot; जुन्डाबास्ता भाग ३ ५० १० ( प. F. E. Series. ) †देखो श्रध्याय ४ ग्रं० ३ । श्लीर सम्याय ५ ग्रं० १ ।

## द्वितीय ऋध्याय

## ईसाईमत का ध्याधार विशेषतः यहूदी मत झौर धंशतः वौद्धधर्म है।

"जो अब ईनाई धर्म कहा जाता है वह प्राचीन लोगों में भी था, और यह मानव जाति के आरम्भ काल में लेकर ईसामसीह के शरीर धारण करने तक बराबर उपस्थित रहा। हजरत ईसा के उत्पन्न होने के समय से उस पूर्ववर्ती धर्म का नाम ईमाई मन पड़ा"

( सेन्ट श्रोगस्टाइन )

### १—यहृदीमत और ईसाईमत ।

खोष्ट मन के समस्त सिद्धान्त जैमा कि स्वयम उसके श्राप्ट्रांची भी स्वीकार करते हैं यहुद्दीमत से लिये गये। ईसाई लोग "पुरानी धर्म पुस्तक" को यहुदियों के सहरा ही ईश्वरीय वाक्य मानते हैं। हज़रत ईसा ने—जो जन्म के यहुदी थे—यहुदीमत को लुम करके श्रपना नवीन धर्म स्थापित करने की कभी इच्छा नहीं की। ईसामसीह ने श्रपने 'क्ती उपत्ते' को प्राचीन धर्मों के सम्बन्ध में श्रपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट किया है—"यह मन समभी कि में तीरेत अथवा नवियों को नष्ट करने श्राया है। इप करने की नहीं प्रस्तुत उन्हें पूर्ण करने के लिये मेरा फागमत हुआ है। में तुम से मच कहता है कि जब तक पृथ्वी श्रीर श्राकारा स्थित है तब नक होरंग से एक बिन्दु या कमा भी दूर न होना जब नक कि बह सर्वाङ्ग सम्पन्न न हो जाये। जुनराम, जो व्यक्ति छोटी-छोटी भी श्रावाचों को भङ्ग कर लोगों को तद्दुसार ही उपदेश हेगा यह स्वर्ग साम्राज्य में महानुन्छ कहलावेगा घोर जो उन्हें स्वयम् कर्तव्य में पिरिणित करना हुण दूनरों ने भी बैसा ही क्यावेगा वह महान् यहा जायगा"। ( मत्ती की ईजील श्राव ४ श्राव १७—१६ )

यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है "तो क्या यहूदी और ईसाईमत में छुछ अन्तर ही नहीं ? क्या इन दोनों की शिचा एक ही है ? क्या इन दोनों के शिचा एक ही है ? क्या इन दोनों के मध्य भेद प्रकट करने की कोई वात नहीं ?' इन सब प्रभों का हम यह उत्तर देंगे कि ईसाइयों के खाध्यात्मिक सिद्धान्त निश्चय रूप से बही हैं जो यहूदियों के हैं, लेकिन उसके सदाचारिक उपदेश यहूदीमत के आचाय्यों की अपेचा अधिक श्रेष्ट एवं उच्चतर हैं। इन दोनों मतों का मेद स्वयम् ईसामसीह ने अपने उस आसीन्नायक 'पर्टती व्याख्यन' में बड़ी स्पष्ट रीति से दिखाया है जिस के छुछ बचन हम पूर्व भी उट्धत कर चुके हैं।

"में तुम से कहे देता हूँ कि यदि तुम्हारी सत्यिनिष्ठा धर्म व्याख्या-ताओं (Scribes) श्रोर फारसी लोगों की सत्यिनिष्ठा से बढ़ कर न होगी तो तुम किसी दशा में भी 'स्वर्गसदन' में प्रवेश न कर सकोगे।"

"तुम श्रवण कर चुके हो कि पूर्व पुरुपाओं से कहा गया था कि हिंसा मत करना, जो कोई हिंसा करंगा उसे न्यायञ्यवस्था का दृष्ड भोगना पढ़ेगा, परन्तु में तुम से कहता हूँ कि लो कोई अकारण ही अपने भाई से रुष्ट रहेगा वह दृष्ड पाने के योग्य सममा जायगा, जो कोई अपने भाई को विच्चित्र कहेगा वह 'विचार-सभा' से दृष्ड पावेगा। परन्तु जो कोई उसे मूर्ल वनावेगा वह नरक में डाला जावेगा। इसलिये यदि तु यह वेदी पर अपंग करने को हुझ भेट लावे और वहाँ तुम को स्पृति हो कि मेरा भाई मुम से हुझ अप्रसन्न है तो तु भेंट वहीं छोड़ कर पहले उसमें प्रेम कर और पीछे मेंट को वेदी पर चढ़ा। जब तू मार्ग में अपने शत्रु के साथ हो तो उससे तुरन्त मेल करले, ऐसा न हो कि किसी समय शत्रु तुफे न्यायाधीश को सोंप दे और वह तुफे अफ़सर के हवाले करदे जिससे तुफे कारागार मोगना पढ़े। तुफ से निश्चय रूप से कहता है कि जब तक तु कोड़ी कोड़ी का मुगतान न कर देगा तब वक उस बन्धन से कदाणि मुक्त न होगा।"

"तुमने सुना है कि प्राचीन लोगों से कहा गया या कि व्यभिचार न करना, परन्तु में तुमसे कहता हूँ कि यदि किसी ने पर-स्त्री की श्रोर कुदृष्टि से देखा तो समभना चाहिये कि वह उसके माथ मानसिक क्यमिणर कर पुका। यदि तेरी सीधी धाँख तुर्मे खिभाती हैं तो उसे प्रथम करदे क्योंकि तेरे लिये यह लाभदायक हैं कि तेरे शरीर के प्रव-यवों में से एक नष्ट हो जाय छोर सारा शरीर नरक में पड़ने से वच जाने। छोर यदि तेरा सीण हाथ कुचेष्टा करे तो उसे काट कर फेंक दे क्योंकि तेरे लिये यही उपयोगी हैं कि सारा शरीर नरक गामी न बना कर फेंबल एक प्रवयब को प्रथम् करदे। यह भी बताया गया था कि यदि फोई छपनी खी को छोड़ दे तो उसे 'त्याग-पत्र' लिखदे। परन्तु में तुम से यह कहता हूँ कि जो कोई दुगचारिणी होने के श्राविक्त श्रन्य किसी कारण बश खील्याग करता है वह उसे व्यक्तिचारिणी बनाने का भागी है, छोर जो कोई उस त्यक्त खी से विवाह करता है यह उमके साथ व्यक्तिचार करता है।

''फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्वजों से कहा गया था कि तुम स्यार्थवरा शपय न खाना प्रत्युन इरवर के निमित्त उनकी पूर्ति करना। में तुमसं यह कहता हूँ कि तुम शपथ ही न खाओ। न तो धासमान की कसम खाना क्योंकि वह ईश्वर का सिहासन है, न पृथ्वी की क्योंकि वह ईश्वर की पादुका स्वरूप हैं और न यरूसलम की क्योंकि वह यंद राजा का नगर है। तुम सिर की भी शपथ न खाओ क्योंकि तुम पक वाल तक को स्याह या सफ़द नहीं कर सकते। तुम्हारे सन्देश में 'हाँ-हाँ' श्रीर 'नहीं-नहीं', होने चाहिये, क्योंकि को बात इनसे श्रियेक होती हैं उसका दूपगों में परिगणन किया जाता है।"

"तुम इम वात को सुन चुके हो कि "आँखों के बदले आँख, और दान्तों के बदले टान्न।" परन्तु मैं तुमसे कहता हूँ कि दुष्ट का सामना न करना। जो कोई तुम्हारे सीधे गाल पर अप्पड़ मारं तो दूसरा भी उसी की ख्रोर कर दो। ख्रोर यदि कोई क़ानून के अनुसार नालिश करके तुम्हाग कोट लेना चाहे तो चोगा भी उसे दे दो। यदि दुम्हें कोई एक मील चलने के लिये वाध्य करे तो तुम उसके साथ दो मील तक चले आश्रो। जो इन्छ वह तुम से माँगे उसे दे श्रौर जो तुमसे ऋग्रा-याचना करे चससे मुँह मत फेरले।"

"तुम इस वात को श्रवगा कर चुके हो कि 'तू श्रपने पार्श्वर्तियों से प्रेम और शतुश्रों पर से घृणा कर, लेकिन में तुमसे यह कहता हूँ कि शतुश्रों पर प्यार करें। जो तुमको कोसें उन्हें आशीर्वाद दो जो तुम से घृणा करें उनसे प्रेम चरों, जो तुमसे देंप करें या कप्ट पहुंचांचें उनके लिये ईश्वर से प्रार्थना करो जिससे तुम अपने स्वगींय पिता के प्यारे पुत्र बतो, क्योंकि वह भले-छुरे दोनों पर सूर्य की किरगों पहुँचाता है, सबे और सूटे दोनों पर जल-बृष्टि करता है। जो लोग तुम पर प्रेम करते हैं उन्हीं पर तुम भी प्रेम करो तो तुम्हारे लिये क्या लाभ होगा ? क्या कर-प्राही लोग ऐसा ही नहीं करते ? यदि तुम अपने भाइयों को ही अभिवादन करते हो तो अन्यों की अपेक्षा कीनसा बड़ा कार्य करते हो ? तुमको अपने स्वगींय पिता के समान पूर्ण चनना चाहिये"। ( मती रचित इंजील अ० ५ अ० २०-४८)

उपर्यु क उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि सदाचारिक शिक्षाओं के सम्बन्ध में यहूदियों की अपेका सीष्टमत अधिक उन्नत है । आत्मनन्नता, सबरित्र ना, शुद्धता, क्षमाशीखता, लोकिक वासनाओं में अश्रद्धा, शान्ति, दान, सज्जनता, सिह्ण्णुता, प्रेम-निदान मनुष्य जीवन का उच्चतम आदरी और सदाचार का श्रेयस्कर शास्त्र-य ही बातें हैं जिनसे यहूदियों के प्राचीन-तर धर्म सीष्ट्रशत के बीच भेद जाना जाता है। परन्तु यह बातें ईसाईमत की मौलिक वातें नहीं प्रस्युन वौद्धधर्म के प्रभाव से हैं।

### ईसाईमत पर नोद्धधर्म का प्रभाव ।

#### २-सम्बन्ध का मार्ग ।

महाशर्थ रमेशचन्द्रदत्त लिखते हैं कि बौद्धधर्म के सदाचारिक निद्धांत ' श्रौर शिचापेँ ईसाईमत के सिद्धान्तों सं स्टने मिलते-जुलते है कि बहुत दिनों से इन दोनों धर्मों के मध्य कोई सम्बन्ध होने का सन्देह किया

जारहारें। रंगृनान में बुद्ध की शिक्षा ईसामसीट के जन्म से बहुत पूर्व प्रवेश कर चुकी थी। महाराज छशोक के शिरनार के शिला लेंस्रों से पना चलता है कि उनके राज्यकाल में बीद्ध प्रचारक, सीरियदेश में ऋएना धर्म फैलाने के लिये गये थे। सिनी ( Pliny the naturnlist ) नामक नत्त्ववेता (प्रथम शताब्दी का प्रसिद्ध रोमन इतिहास वेत्ता ) पैलस्टाइन में ईसा से कोई एक शताब्दी पूर्व ऐसेनैस ( Essenes) ६६ नामक सम्प्रदाय का उल्लेख करता है। अविचीन खोज से सिद्ध एषा कि वह सम्प्रदाय चौद्धधर्म की एक शाखा रूप था । मिश्रदेश में भी इन्दी प्रकार का घेरापेटे (Thera pautae) नामक एक मम्प्रदाय विश्वमान था। इस वान को ईमा-चरित्र ( Life of Jesus ) ये सुप्रसिद्ध सेखक पादरी रेनन साहव जैसे विद्वान भी स्वीकार करते हैं कि उत्त सम्प्रदाय ऐसेनेय या दूमर शब्दों में बोछधर्म की शाखा स्वरूप था। ये लिखते हैं कि "धीनों के धेरापेट ऐस्सेनेस की शाखा हैं। उनका नाम यूनानी भाषा में ऐयनैस का उत्था मात्र जान पड़ता है। । इस प्रकार हमें पना लगना है कि ईसा के जन्म से पूर्व पेलस्टाइन मीरिया श्रौर मिश्र में बौद्धवर्ग पृरा प्रचार ण चुका था। श्रोर पैलस्टा-इन के ऐसेनैसों में बोल्डधर्म के सिल्डान्न साधारका घरेला कहाबुत बने हुये थे। श्रीयुन रमेशचन्द्रदत्त का कथन है कि दुझ नरम ईसाई इस बात की मानते हैं कि सीरिया में बौद्ध-धर्म (प्रोफ़ेसर महाक्षी के शब्दों में) उम मन का महायक अप्रगन्ता बना जिमका प्रचार ईसामसीह ने दो शता हिन्देरों से भी श्रधिक समय के पश्चात किया;"। हम यह जानते है कि .ईमा का श्रद्धगन्ता चपतिम्मा देने वाला 'जान' ऐसेर्नश की शिचाओं

<sup>†</sup> Civilisation in Ancient India, vol. 11.p,828. श्रदेखा Historia Naturalis vol. V,17. quoted. in R.L.C. Dutt's Ancient India, Vol 11.p, 337.

<sup>†</sup> Quoted in Ancient India, Vol II, p. 337.

<sup>4</sup> Ancient India, Vol. II 329.

से मली भाँति अभिज्ञ था। कुछ प्रन्थकारों की सम्मति है कि वह स्वयं भी ऐसेनैस अर्थात् बौद्ध था। अतएव अव यह स्पष्ट है कि ह तरत ईसा मसीह ने चपतिस्मा देने वाले से बौद्धधर्म की शिचा श्रौर संस्कारों के सम्बन्ध में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया। उपरोक्त घटनाएँ वौद्ध खौर ईसाई धर्म के बीच परस्पर सम्बन्ध का मार्ग वां द्वार दिखलाने के लिये पर्व्याप्त हैं।

#### ३---उपदेशों की समानता I

परस्पर सम्बन्ध की सम्भावना को दिखलाने के उपरान्त अब हम बुद्ध श्रौर ईसा के कुछ उपदेशों को बरावर वरावर रखते हैं, जिनसे यह ज्ञात होगा कि वे भाव और भाषा में एक दूसरे से किस घनिष्टता के साथ समता रखते हैं:--

बुद्ध

१-अरे मूर्ख ! इन जटाओं और मृगञ्जाला धारण से क्या लाभ है ? तेरा अन्तःकरगा मलीन हैं पर वाहर से स्वच्छता का आहम्यर बनाये हुये हैं।

(धम्मपद ३६४)

ईसा

१-धर्मग्रन्थ लेखक और फैर-सियो तुम पर शोक होता है, क्योंकि तुम सफ़ेदी से पुती हुई उस क्रत्र के अनुसार हो जो वाहर तो मुन्दर दिखाई देती है परन्तु भीतर सतकों की अस्थियों तथा अन्य मलिन वस्तुओं से प्रियूर्ण है। (मत्ती की इंजील २३। २७)

प्रमु ने उससे कहा कि एफ़ेरिसी! तम प्याले और तश्तरियों को तो बाहर से साफ़ करते हो परन्तु तुम्हारा अन्तःकरण लूट खसोट श्रीर घूर्चंताओं से भरा हुआ है। ( लुक की इंजील ११। ३६)

२-हेप, हेप से कदापि दूर नहीं
होता प्रत्युत वह प्रेम से दूर होता
है। उसका यही स्वभाव है। हमें
श्रानःद पूर्वक रहना चाहिये, जो
हमसे विरोध करें, हमें उनसे विरोध
न करना चाहिये। जो हम से हेप
करते हैं उनके मध्य रहते हुये भी
हमें होप से दूर रहना चाहिये।
कोध पर प्रेम से खौर चुराई पर
भलाई से विजय प्राप्त करना चाहिये।
(धम्मपद, ४। १६७. २२३)

३-जीव हिंसा, हरवा करना, काटना, बांधना, चोर्था करना, श्रमत्य, भाषगा, छल, कपट, निर्धंक पुस्तकों का पाठ, पर स्त्री-गमन स्त्रादि पाप मनुष्य को पतित करते हैं।

( सुत्त निपान धनिमन्धसुत्त S. B. E. Series)

४-जो मनुष्य तदनुसार कार्य नहीं करता उसकी चिकनी-चुपड़ी निर्म्यक वातें गंधहीन हुन्दर रंग वाले पुष्प के समान हैं।

( धम्मपद, ५१ )

५-सब मनुष्य दरह से काँपते

२-परन्तु में तुम सं कहता हूँ कि तुम छापने शत्रुष्ट्रों सं प्रेम करो श्रोर छश्चभिन्तिकों को श्राशी-वाद दो जो तुम से घृया करें उनके साथ भलाई करो, जो तुमसे नैर करें या कष्ट पहुँचानें उन के लिये प्रार्थना करो।

( मत्ती ५।४४ )

२-क्योंकि सुविचार, हत्याकाएड, व्यभिचार, लंपटता, चौर कर्म, असत्य साज्ञी तथा ईरवर फे प्रति सुवाक्य आदि वार्ते हृदय से ही उत्पन्न होती हैं और यही वार्ते मनुष्य को पतित करती हैं।

( मत्ती १५। १६-२०)

४—तुम्हारे लियं वे जो छछ आदेश करें उसे सानते हुये तद्नुसार कार्य करो, परन्तु तुम उनके से कर्म न करो क्योंकि वह कहते तो हैं परन्तु करते नहीं।

(मत्ती २३।३)

५-जो व्यवहार अन्यों से तुस

स्मरण रखी तुम भी उन्हों के सदश ही उनके साथ तुम भी करी। हो। न तम स्वयम् हिंसा करो न (लक ६। ३१) हत्या कराओ।

हैं अोर जोवन से प्रेम करते हैं, अपने लियं कराना चाहते हो वैसा

(धम्मपद, १३०%)

६-दूसरों का दोप सहन ही में दील पड़ता है। परन्तु अपने दृष्या देखना कठिन है। आदमी अपने पड़ोसियों के अवगुवों को भूता की तरह छान फटक डालता है परन्तु अपने दोषों को इस प्रकार ब्रिपाता है जैसे ठग भूठे पाँसों को क्वारी से क्षिपाता है।

६-अपने भाई की आँखों के तृगा को तो देखता है लेकिन स्वयम् श्रपने नंत्रों की शहतीर की श्रोर क्यों विचार नहीं करता। (सत्ती ७।३)

(धम्मपद) 1

इस प्रकार हम देखने हैं कि आन्तरिक पवित्रता, मृदुता, ज्ञमा, शीलता, अपकार के बदले उपकार करना आदि बातें बौद्धधर्म कं ऐसे

 इसं। प्रकार महाभारत में कहा है:---श्रयतां धर्मे सर्वस्वं श्रुखाचैवावधार्य्यताम् । श्राःमनः प्रतिकृतानि परेपास समाचरेत्॥

धर्म का सार अवया करो श्रीर सुनकर उसे धारण करो । जो बात तुम अपने बिये पसन्द नहीं करते उसे दूसरों के बिये भी मत करो। 1इसी प्रकार नीति में कहा है:--

खलः सर्पेप मात्राणि परक्रिदाणि परयति । भारमनी विक्व मात्राणि पश्यश्रपि न पश्यति ॥

दुष्ट आदमी दूसरों के सरसों-भर दोष की भी देखता है, परन्तु अपने बेख के बरावर दोशों की भी जान-वस कर नहीं देखता ।

ही स्पष्ट चिन्ह हैं जैसे कि ईसाईधर्म के।

'नवीन धर्म पुस्तक' (श्रार्थात् इंनील) की कथाएँ भी घोद्धधर्म की कथाओं से घटुत गुळ समता रखनी हैं और सम्भवतः उन्हीं से नक्षल की गई है। श्रीयुत रमेशचन्द्रद्त लिखते हैं कि "रैनन (Renan) भी जो ईसाईमत की रचना में घोद्धधर्म का प्रभाव स्वीकार करने का विरोधी है—लिखता है कि यहूदीमत में ऐसी कोई बात नहीं थी जो ईसामसीह को कथाओं की शेली का निदर्शन होता। दूसरी श्रोर बौद्धधर्म के घन्थों में हमें ठीक उसी रंग-उंग की द्रष्टान्त कथाएँ मिलती हैं जैसी कि इंजील में हैं।" (रेनन-कृत ईसामसीह की जीवनी का श्रमुवाद प्र० २६)

समानता दिखाने वाली कुछ दृष्टान्त-कथाओं को उद्घृत करने के लिये हमारे पास स्थान नहीं है। उदाहरखार्थ हम पाठकों से 'बोने वाले की कथा' का संकेत करते हैं जो "भरद्वाज श्रुत" में है और जिसकी दुलना युहज़ा के पंचम अध्याय की १४ आयत से होती है, और "धनिया सुत्त" में 'धनिया को कथा' लूका के १२ वें अध्याय की १६ आयत के यिल्कुल समान है।

४-विद्वार वा साधुआश्रम और कर्म काण्ड सम्बन्धी समानता--

हाक्टर फरगुसन साह्य जिनकी सम्मित भारतीय भवन-तिर्माण-कला विषय पर अत्यन्त प्रामाणिक समकी जाती है 'कारलां' के बौद्ध गुहा मन्दिर का समय सन ईसवी से ७०० वर्ष पूर्व का निश्चित करते हुये उसके सम्मन्य में लिखते हैं कि ''यह भवन प्राचीन ईसाई गिरजां से बहुत छुछ समानता रखता है क्योंकि इसके भी मध्य में लम्बा कमरा और उसके दोनों और मार्ग हैं, जिनके अन्त में गुम्बद हैं और उसके चारों और रास्ते बने हैं। तुलना के विचार से यह कहा जा सकता है कि उसका रचना कम और विस्तार नौरविच, केंथेड्रल और केन के Abbayeaux Hommes नामक गिर्जा के गायनभवनों से बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं यदि पिछले भवन बाह्य मार्गों को दूर कर दिया जावे । गुम्बद के ठीक नीचे और जहाँ ईसाई गिरजों में प्रायः यहावेदी वनी होती हैं 'दागोपा'क्ष स्थित हैं ।

श्रीयुत रमेशच दूदत्त लिखते हैं कि "बौद्ध श्रीर रोमन कैथेलिक ईमाइयों के धार्मिक कृत्यों की समानना के सामने यह भवन-कला सम्बन्धी समानता कुद्र भी नहीं है। ऐष्य ण् नामक रोमन कैथेलिक पादरी ने तिन्यत में जो दृश्य देखा उगसे वह बहुत ही स्नारचर्य में हुस्रा, उसने लिखा है कि "हमारे श्रीर बोद्धों के बीच इननी समानताएँ हैं-पीप के जैसा, दएड, टोपी, ढीला चोग्रा और मंली जिनको बड़ लामा यात्रा करते या बिदा होते समय, अथवा मिंदर के बाहर किसी धार्मिक कृत्य में पहनते हैं. प्रार्थना करते समय भजन गाने वालों का दो पंत्तियों में खड़ा ' होना, भजन-गान, भूत निकालने को काड़ फूंक, पाँच शृंखलाखीं में लटफे हुये दीपक जो स्वयं वन्द हो जाते और स्वयम खुल जाते हैं. लामाओं का श्रपने प्रतुयायियों के सिर पर सीधा हाथ रख कर उन्हें श्राशीविद देना; मिर पर लपेटने का फूलों का हार, साधुश्रों का विवाह न करना. व्रत के दिनों में सांसारिक कार्यों से उपरामता, सन्त-सेवा, चपवास, जलुम: मन्त्र जाप, पवित्र जल ।" मिस्टर छार्थर लिली ( Mr. Arthur Lilie ) जिनकी पुन्तक से दत्त महाशय ने उपर्युक्त बाक्य उद्भृत किये हैं — लिखते हैं कि 'योग्य पाद्री श्रव्य ने समानतार्थ्यां की सूची को किसी प्रकार समाप्त नहीं किया है किन्तु उसमें इन वातों को भी समावेपित कर मकते थे--अपराध स्वीकार करना, सिर मुस्डित करना, चिन्ह वा प्रतीक-पूजा, पूजा स्थानों वा समाधि स्थानों के सामने फ़ल, बत्ती श्रौर प्रतिमात्रों का उपयोग; ऋस वा स्वस्तिक का चिन्ह, श्रद्धित में हैत विश्वास, देवी की पूजा, धार्मिक प्रन्थों का ऐसी भाषा में उपयोग जिसे पूजा करने वालों की बहुत संख्या न सममा सके;

अबीद मन्दिरों में जहाँ बुद्धदेव की वा श्रम्य किसी महात्मा की श्रन्थि वा अन्य कोई विद्व स्थापित किया जाता है उसकी 'दागोपा' वा 'दागोत्रा' कहते है। यह शब्द संस्कृत धातु गर्भ से बना है।

सुद्ध तथा ष्यन्य सन्तों की मृत्तियों पर मुद्दुट छौर गुख के चारों छोर मण्डल, देव दूतों के पंख, तप, पाप दण्ड, मोर छल, पोप विशप श्राद्धि अनेक दर्जे के पादरी, ईसाई गिरजों की विविध प्रकार की रचना सम्बन्धी समानताएँ।" इस सूची में मिस्टर वालफूर साहव Mr. Balfour ध्यपनी पुस्तक Cyclopædia of India में इतनी बातें श्रीर बढ़ाते हैं—ताबीज, श्रीपध, चमकते हुये लेख। श्रीर मिस्टर टाम्सन साहव Thomson ध्यपने Illustrator of China, Vol II, p. 18 में इन वालों को श्रीर जोड़ते हैं—वपतिस्मा, त्यौहार श्रीर मृतकों की श्रात्मा के लिये पिण्ड दान । १६

यानिरमा जो उत्पर की सूची में खाचुका है, बौद्ध श्रीर ईसाई दोनों धर्मों में समान है। वन्तुनः यह पहले बोहों ही का 'श्रिभिषेक' नामक संस्कार था छोर ऐसा प्रतीत होता है कि 'वपितस्मा देनेवाले' यूह्न ने पंतस्टाइन के बौद्ध वा ऐसेनेस लोगों से इसको प्रह्मा किया था। जब हत्रत ईसा का 'वपितस्मा' देने वाले, यूह्ना से संग हुआ तो उन्हों ने उन छत्य को उनसे प्रहमा कर लिया छोर तभी से वह ईसाईधर्म का प्रधान संस्कार बन गया। दीजा ( वपितस्मा) लेते समय जिस भान्ति एक ईमाई को पिता, पुत्र श्रीर पित्रतमा पर विश्वास लाना होता है, उसी प्रकार श्रमिषेक समय बौद्ध को 'बुद्ध, धर्म और संध' इन तीन को स्वीकार करना होता हैं।

दत्त महाशय लिखते हैं कि इनकी समानता इतनी दह हैं कि ईसाई-धर्म के प्रारम्भिक प्रचारकों ने जब तिब्बन श्रीर चीन की यात्रा की तो उन्होंने श्रपने इस विश्वास को लेख बद्ध कर दिया कि बौद्ध लोगों ने श्रपने धार्मिक संस्कार श्रीर छत्यों के मह्या करने में रोमन कैंग्रेलिक गिरजों का श्रमुकरण किया है। हम श्रपनी श्रगली पुस्तक में यह सिद्ध करेंगे कि बौद्ध लोग ईसा के जन्म से पूर्व ही पर्वतों को फोड़कर श्रपने

<sup>\*</sup> Buddhism and Christindom, p. 202, quoted in Ancient India. vol. II, p. 885.

विशाल मन्दिरों का निर्माण कर चुके थे; पटना के निकट नालन्द स्थान पर एक चहुत चड़ा चीद्ध भित्तकों का चिहार, धन सम्पन्न प्रचारक समृह् और विद्वत्पूर्ण विश्वविद्यालय उस समय उपस्थित थे जब योरोप में इस प्रकार की चातों का कहीं प्राहुर्भाव तक न हुआ था। वोद्धधर्म की भारत में श्रवनित होते हुए उसकी उच रीति, नीति श्रोर मंस्थाओं का तिब्बत, चीन एवम् दूसरे दंशों के निवासियों ने नालन्द तथा श्रव्य स्थानों से उस समय श्रवुकरण कर लिया था जब योरोप श्रसम्य जातियों के धाकमणों से उभरने भी न पाया था। श्रपनी जागीरदारी सम्यता वा धार्मिक व्यवस्था श्रोर रीति नीतियों को स्थिर भी न कर सका था। विद्वान् प्रथकत्ती इतने कथन के पश्चान इस परिण्याम पर पहुँचतं हैं कि "जहाँ तक दोनों मतों के मध्य सगानता स्थिर होती है वहाँ तक सम्पूर्ण धर्म सम्बन्धी शासन श्रोर धार्मिक संस्थाश्रों की नक्कल परिचम ने पूर्व से की है न कि पूर्व ने पश्चिम से"। । ।

### महात्मा बुद्ध श्रोर हजरत ईसा की जीवन-सम्बंधी घटनाश्रों में समानता ।

यह हुछ कम श्रारचार्य की बात नहीं हैं कि जो विचित्र समानता हमने बौद्ध्यमें श्रोर ईसाईमत के मध्य दिखाई हैं। वह इन दोनों धर्मी के प्रवर्त्तकों के जीवनचरित्रों में भी मिलती हैं। गौतमबुद्ध श्रोर ईसा-मसीह दोनों का जन्म, विलच्च्या वा असाधारण रीति से होना कहा गया है। दोनों के जन्म-समय श्रद्धत शहन हुये थे तथा एक नद्दात्र विशेष का एद्य हुआ था। गौतमबुद्ध के जन्म से जिस नद्दात्र का सम्बन्ध था वह सुप्रसिद्ध 'पुरप नद्दात्र' है।

गौतम की जीवनी में लिखा है कि जब वे उत्पन्न हुये तो उनके दर्शन करने को श्रित नामक एक ऋषि महाराज शुद्धोदन के समीप आये। ऐसे ही इंजील में लिखा है कि "राजा हैरड के समय में यहूदिया (देश)

<sup>\*</sup> Ancient India Vol. II, pp 835-6

फे चैपनेहम (नगर) में जब ईसा का जन्म हुआ तो यहसत्तम के पूर्व से बुद्धिमान् पुरुष यह यहते हुये आये कि यहूदियों का जो राजा पैदा हुआ है वह फहां है ? हमने उसका नक्तत्र पूर्व में देखा है आतएव हम उसकी पूजा के लिये आये हैं।" (मत्ती, अ० २ आ० १-२)

गौतम के 'बुद्ध' होने पूर्व मार ( श्रार्थात् कामदेव ) द्वारा प्रलोमित होने की गाथा उस कथा से बहुत समानता रखती है जिसमें इज़रत ईसा को शैनान द्वारा फुसलाये जाने का वर्णान है कि । गौतम और ईसा दोनों के बारह-बारह शिष्य वर्णन किये गये हैं। दोनों के हृदय में एकही सा विश्वव्यापी और मङ्गलमय प्रेम था जिसके कारणा दोनों ने जातपांत के भाव को छोड़ कर मनुष्यमात्र को समान रूप से अपने-अपने मतानुसार सत्य का उपदेश किया। ये विचित्र समानतायें इस बात को सिद्ध करती हैं कि ईसाईमत की गाथा तथा वार्चाएँ भी धार्मिक शिजा और रीती विवाजों के समान अधिकांश में वौद्धधर्म से प्रहगा की गई।

६-सारांश-

हमने यह सिद्ध किया है कि ईसा के जन्म काल से पूर्व पैलस्टाइन में चौद्धधर्म प्रचार पा चुका था दीनादाता, ओहका John the Baptish द्वारा स्वयम् इज़रत ईसा का भी उससे संसयं हुआ। इसने यह वान भी सिद्ध की है कि ईसाई और चौद्धधर्म के उपदेश, संस्कार, इस्य, मिन्द्र-निर्माण विधि आदि विषयों में ही नहीं प्रस्थुत उनके संस्थापकों की जीवन सम्बन्धिनी घटनाओं तक में विचित्र सदशता मौजूद है। क्या ये सब आकास्मिक समानताएँ हैं शिस्टर राइस हविवड्म (Mr. Ithys Davids) का कथन है कि "यदि ये आकस्मिक हैं तो इन घटनाओं का संघट एक बहुत ही बड़ा चमत्कार Miracle है वह वास्तव में १० सहस्र चमत्कारों के बराबर हैं।"—Hibbert Lectures, 188 p. 193. हमारे सामने जो घटनाएँ मौजूद हैं उनके होते हुये इस परिशाम पर न पहुंचना असम्मव है कि

<sup>\*</sup> देखो मत्ती की इंजील अ० ४ आ० १-३१

ईसाईमत बौद्धधर्म का ऋगी है। प्रो० मोत्तमूलर जैसे ईसाई प्रन्थकार भी यह बात स्वीकार करने को बाध्य हुये हैं। जब सिद्ध करने के लिये त्रमाया-पर-प्रमागा दिये जाते हैं कि ईसाईमत की सशाइयां उससे पूर्ववर्त्ती धर्मों में मौजूद थीं तो प्रोफ़ेसर साहव लिखते हैं कि "सब सबाइयां ईसाई मत से ही क्यों ली जायें ? ईसाईमत भी श्रन्य धर्मों से क्यों न ले १ कि प्रोफ़ेसर मोच मूलर ने Chips from a German Workshop" नामक श्रपनी पुस्तक में,—जिससे हम पूर्व भी एक वाक्य उद्देशत कर आये हैं-एक स्थल पर स्वीकार किया है कि "संसार के प्रारम्भ से ऐसा कोई धर्म ही नहीं हुन्ना जो सर्वया मौलिक वा नवीन कहा का सके। यदि हम इसे एक बार स्पष्ट रूप से समफलें तो सन्त धौगस्टाइन के नीचे लिखे शब्द जिन्हों ने बहुत से मित्रों को चिकत कर दिया सर्वधा विस्पष्ट ख्रोर वोधगम्य हो जाते हैं। जो अब ईसाईधर्म कहा जाता है यह प्राचीन लोगों में भी विद्यमान था और वह मनुष्य जाति के आरम्भ काल से हजरत ईसा के शरीर धार्गा करने तक बराबर रहा। ईसा के जन्म के समय से उस पूर्व प्रचितत सद्धर्म का नाम ईसाई मन पड़ा"। (August Rep. 1, 13) इस विचार से ईसा के वे शब्द भी जो उन्हों ने कोपर नाम के सेना-धिपति से कहे श्रीर जिनसे यहुदी चिकत हो गये थे, अपने वास्तविक अर्थ को शहुग कर लेते हैं। ( वे शब्द ये हैं )—"पूर्व श्रीर पश्चिम से बहुत से मनुष्य श्रावेंगे श्रीर स्वग साम्राज्य में श्रवाहम, इसराईल, व याकृत के साथ बैठेगें।

यह स्वीकृति स्पष्ट है और सिद्ध करती है कि पारचात्य लोग पूर्व के लोगों के उपकारों को कमशः कृतज्ञता पूर्वक मानते जाते हैं। श्रीयुत रमेशचन्द्रदत्त कहते हैं कि वनसेन (Bunsen) सीडिल (Seydil) श्रीर लिली (Lillie) जैसे कुछ मन्यकार तो ऐसा मानते हैं कि ईसाईमत सीधा वौद्धधर्म सं निकला है, परन्तु जैसा कि विद्वान मन्यकार (श्रीयुत रमेशचन्द्रत) का विचार है—यह सम्मति सत्य की सीमा से

<sup>\*</sup>Gifford Lacture, pp'10-11

वड़ जाती हैं। ईसाईमत के ज्ञान-काएड सम्बन्धी सिद्धान्तों का वौद्ध-धर्म से बहुत कम सम्बन्ध है ज्ञोर उनका निकाल बहूदीमत से है। परन्तु इस बात का खरडन नहीं हो सकता कि ईसाईधर्म के वे उच्च सदाचारिक सिद्धान्त जिनके कारण वह बहूदीमत से उत्कृष्ट समभा जाता है, बोद्धधर्म से प्रहण किये गये हैं। अथवा दत्त महाशय के शब्दों में यों कह सकते हैं कि 'प्राचीन धर्मो पर ईसाईमत की सदाचारिक सिद्धान्त मम्बन्धी उत्कृष्ट्रता निस्सन्देह एक मात्र बौद्धधर्म पर अवलम्बित है जिसकी शिक्षा ईसा के जन्म काल के समय ऐसेनेस लोग पलस्टाइन में दे रहे थे कि।"

इस इस अध्याय को जर्मनी देश के प्रसिद्ध तस्वज्ञ शूपनहार Sehonpenhant के विचार प्रकट करके समाप्त करते हैं—

"जैसे कोई बेल सहारे के लिये किसी अनवढ़ या खुरदरे स्तम्भ पर चढ़ती है और हर जगह उसके तिर्छे व टेढ़े रूप के अनुकूत चलती है परन्तु साथ ही उनको जीवन और सुन्दरता से ढ़क देती है, जिससे वह आंखों को प्यारा लगने लगता है, उसी प्रकार ईसाईथर्म जो भारतवर्ष के विज्ञान से निकला यहूदी मतरूपी विदेशी बृत्त पर लगाया गया पुराने बृत्त का असली रूप छुछ अंश तक बना रहा, परन्तु उसमें बहुत इक परिवर्तन होकर वह जीवन और सत्य से हरा-भरा होगया वह देखने में वहीं बृत्त प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव में उसका स्वरूप दृशरा है"। ।

<sup>\*</sup>Ancient India, Vol. II, p. 340 † देखों Schoupenhaur "Religion and other Easays" p. 116

# तृतीय अध्याय।

### बौद्धधर्म का आधार वैदिकधर्म है।

१—महात्मा बुद्ध की शिक्षा का उद्देश्य किसी नवीन धर्म की स्थापना करना नहीं था।

पिछले अध्याय में हमने ईसाईमत के निकास का पता लगाया है। इसने यह बात सिद्ध की है कि उसके धार्मिक सिद्धान्त यहूदीमत पर भौर सदाचारिक उपदेश मौद्धधर्म पर निर्भर हैं। अन्त के दो अध्यायों में इस बात का उल्लेख किया जायगा कि ज़रदुश्ती मत के द्वार। यहूदी-धर्म की उत्पत्ति वेद से है। इस ऋष्याय में ये बात सिद्ध की जायगी कि बौद्धधर्म या सदाचार सम्बन्धी उन उपदेशों का संप्रह-जिनका महात्मा बुद्ध ने प्रचार किया श्रीर जो ईसाईमत के श्रभ्युत्थान में बहुत कुछ सहायक हुये-सीधा वेदों से निकला है। यह बात कदाचित उन वेदान्यायियों को आरचर्य का कारण होगी को बौद्धधर्म को बैदिकथर्म का विरोधी मानते हैं। यह निश्चित है कि बुद्धदेव ने कभी नवीनवर्म की स्थापना का विचार तर्क नहीं किया । श्रीयुत रमेशचन्द्रदत्त जो महात्मा बुद्ध की प्रशंसा करने में किसी से कम नहीं हैं स्वीकार करते हैं कि बुद्ध भगवान ने कोई नवीन आविष्कार या नई झानोपलव्यि नहीं की थी %। वे फिर लिखते हैं कि "यह फल्पना करना एक ऐतिहासिक मूल होगी कि बुद्ध भगवान ने जान वृक्त कर किसी धर्म विशेष का प्रवर्त्तक या श्राचार्य्य वनना चाहा। इसके विरुद्ध उनका तो अन्त समय तक यह विश्वास रहा कि वे उस प्राचीन पवित्र धर्म के सुन्दर स्वरूप का प्रकाश कर रहे हैं जो हिन्दू ब्राह्मण अमण और अन्य लोगों में प्रचलित

<sup>\*</sup> Ancient India Vol. II p. 206.

था, परन्तु पीछे से विगड़ गया था। यह वात यथार्थ है कि हिन्दूधर्म में ऐसे परिवाजक, साधु-संन्यासी उपस्थित थे जो संसार को त्याग कर श्रीर वेदोक्त यहादि न करते हुये फेवल ध्यान में अपना समय व्यतीत करते थे। हिन्दूधर्मशाखों में ऐसे साधुओं की 'भिन्न' संहा थी और साधारणतया उन्हें 'अमगा' कहते थे। उस काल की अनेक अमग्रशा-खाओं में से गौतमयुद्ध ने केवल एक अमग्रशाखा की स्थापना की थी, जो औरों से पहचान के लिये "शाक्यपुत्रीय अमग्रा" के नाम से पुकारी जाती थी। बुद्ध ने उनको संसारत्याग, विश्वद्धजीवन, पवित्र धार्मिक विचार आदि उन्हीं वातों की शिचा दी जिनका उस समय के समस्त अमग्रा लोग उपदेश और अनुप्रान करते थे ‡।"

#### २-बौद्धधर्म के एक पृथक् धर्म वन जाने का कारण-

अब यह प्रश्न हो सकता है कि महात्मा बुद्ध की शिचाओं ने नवीन अथवा प्रथक् धर्म का ऋष क्यों धारण कर लिया ? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें उस समय के बेदिकधर्म की अवस्था जानने की आ-वश्यकता है जब बुद्ध भगवान विद्यमान थे और अपने सिद्धान्तों का प्रचार कर रहे थे ।

वुद्ध के प्रादुर्भाव से कुछ पूर्व वैदिकधर्म के इतिहास में घोर अन्धकार का समय था। वंद और उपनिपदों का पवित्र और प्रशस्तधर्म अवनत होकर निरर्थक कृत्य और हिंसापूर्यी "यज्ञादि" का स्वरूप प्रह्मा कर चुका था। वैदिक वर्या व्यवस्था (जो आरम्भ में गुगा कर्मानुसार थी) विगड़ कर वंश परम्परागत जातिभेद में परिवर्त्तित हो गई थी। इसका यह परिगाम हुआ कि ब्राह्मण लोगों ने कंवल 'जन्म से' अपने को घड़ा मान कर वेदाध्ययन तथा उन सद्गुर्गों को त्याग दिया जिनके कारण उनके पूर्वजों की समुचित प्रतिष्ठा की जाती थी। यह सदाचारिक और धार्मिक अधःपतन केवल ब्राह्मणों तक ही परिमित न रह सका। संन्यासी लोग भी धार्मिक ज्ञान, आन्तरिक पवित्रता, मधुर शीलता

<sup>1</sup>AncientIndia Vol. II. pp. 181-182.

श्रादि बातें छोड़कर तपस्या का फेबल बाहरी श्राडम्बर दिखलाने को रखते थे। साधारण लोग मो बेस सीधे, सच्चे, पवित्र श्रीर सद्गुण सम्पन्न न रहे जैसे कि बैदिक काल में थे। वे लकीर के फ़क्कीर श्रीर बिलासिप्रयता के चेले बन गये। प्राचीन श्रायों के सात्विक भोजन का स्थान श्रामिपाहार ने छीन लिया। उसे शाकोक्त सिद्ध करने के श्रीम- प्राय से यहाँ में पशुओं का वध किया जाता था श्रीर उसके मांल से श्राष्ट्रित दी जाती थी।

बुद्ध के प्राद्धर्भीव के समय वैदिक वर्म या यां किहरी कि आर्थी की सामाजिक स्थिति इस प्रकार की हो गई थी । युद्धदेव के हृदय पर पशुवितदान श्रीर जातिभेद इन दो बुराइयों का बड़ा प्रभाव पड़ा । उनका कोमल ख्रीर प्रेम पूर्ण इदय धर्म के नाम पर इतने निरपराध पशुर्श्रों के रक्त प्रवाह को न सह सका । उनका पवित्र आहमा इस निकृष्ट और श्रन्याय पूर्ण जाति भेद फे विरुद्ध संग्राम करने को उद्यन हो गया। छोर इसमें उन्हों ने मनुष्यमात्र के लिये सच्चा प्रेम छोर <sup>र्</sup>. उनके श्राधार के लिये विशेष उत्साह दिखलाया । वस्तुत: यह छुराई इतनी अधिक हो गई थी कि बुद्धभगवान् के पूर्ववर्ती अनेक प्रन्थकारों ने भी उसे घुरा कहा था। मामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक सब वातों में इस जातिमेद की व्यापकता हो गई थी। यहां तक कि देश के कानृन पर भी उसका प्रभाव पड़ चुका । उस समय ब्राह्मग्र, चुत्रिय, बैश्य और शूझों के लिये प्रथक्-पृथक् क़ानृत वन गये थे । श्राह्मणों के ऊपर अनुचित दया श्रीर शूदों के साथ अनुचित कठोरता का व्यवहार किया जाता था, यह वातें वहुत दिनों तक नहीं ठहर सकती थीं । शूद्र कितने ही धार्मिक श्रीर गुराजान क्यों न हों परन्तु न तो उन्हें धार्मिक शिक्षा देने का ही कहीं प्रवन्य था और न उनकी समाज में ही इड़ प्रतिष्ठा थी। वे लोग इन बेड़ियों को तोड़ फेंकने के अवसर की ताक में चैठे थे। वे उस निर्दय प्रथा के पंजी में फँसे हुये थे जिसने उन्हें उच सोसाइटी के संसर्ग से बुरी तरह वहिण्कृत कर रक्खा था, उनकी

लालसा थी कि इन स्थिति में परिवर्तन हो । द्विज अर्थीन प्राप्तमा, सितर और वैरमों में भी ऐसे अने क स्वाशय उदार प्रकृति पुरुष ये जो उनकी इस लालना से सहानुभूनि रखते थे। अतएव 'कान्ति' का समय आ गया था और इस विचार के लिये असावारण दूरदर्शिता की आवश्य- कता न भी कि समय आवेगा जब लोग इस हानिकर प्रथा के विरुद्ध युद्ध मचा कर अपनी थेडियों को नोड़ डालेंगे। यह अवसर आ गया। राज पुन्तोरपत्र एक स्थिय ने घोषणा की, कि समाज में मनुष्य की स्थिति जन्म में नहीं अस्युन गुगों से होती है। असंख्य मनुष्य उसके चारों ओर एक- त्रित हो गये। ऐसी दशा में हम सहज ही में इम बात का अनुमान कर सकते हैं कि अत्याचार के भार से दबे हुये शुद्ध लोग किस उत्साह से उनकी वानें सुनते होंगे। यहन से द्विजन्मे आर्थ लोग भी उनके पवित्र धार्मिक उद्देश्य से सहमत हो गये और बौद्ध धर्म देश के एक सिरे से दूसरे सिरं तक केंन गया।

महानमा युद्ध की सफलता तथा विना इच्छा के भी उनके एक नवीन धर्म का प्रवर्त्त वन जाने का ठीक कारण ऊपर कहा गया है। समाज संशोधक श्रन्य महा पुरुषों के समान युद्ध भी वहुत श्रंश तक अपने समय के सुधारक थे। श्रिविवेक पूर्ण श्रोर निर्देश पश्च वध तथा कृत्रिम श्रोर श्रपतित्र जातिभेद का साहस पूर्वक खंडन करने में युद्धदेव ने ऐसे तार को खींचा जिससे उनके नमकालीनों के हद्द्य उनकी श्रोर आकर्षित हो गये। यदि उनका जन्म ऐसे समय में हुआ होता जब वे युराइयाँ न होतीं तो उनका यहुत ही कम श्रभाव पड़ता श्रोर सच तो यह है कि उन्हें श्रपने युधार सम्बन्धी कामों के लिये श्रवसर ही न मिलता। परन्यु जिन दिनों उनका जन्म हुआ उन दिनों उन्होंने सहम में यह संख्या लोगों को श्रपनी श्रोर खींच लिया, श्रोर इस प्रकार धीरे-धीरे वे एक नवीन धर्म के संस्था-पक ममके जाने लगे।

४---चौद्धधर्म का विनाशक अधवा निर्पेधात्मक अङ्ग । महात्मा युद्ध की शिक्षा के निषेधात्मक भाग के सम्बन्ध में केवल इतना ही फहने की आवस्यकता है। उन्होंने विशेषतः दो आत्याचारों पर प्रवल रूप से आक्रमण किया। दत्त महाशय लिखते हैं कि—"गोतम अविचार पूर्वक खण्डन करने चाले न थे और त सब प्राचीन प्रचलित प्रधाओं के अचेत और कट्टर विरोधी ही थे। उन्होंने उस समय तक किसी प्रया या विश्वास के विरुद्ध हाथ नहीं उठाया जब तक कि उस को अनुपयोगी अथवा प्राचीन धर्म में पीछे का मिलाव न समक लिया हो। उन्होंने जाति पीति का विरोध इस कारण किया कि वे उसको हानिकारक और प्रचीन ब्राह्मण धर्म के प्रधात का विगदा हुआ रूपन्तर समकते थे। उन्हों ने वैदिक [यज्ञादि] कृत्यों की निर्द्यकता इसलिये प्रकट की कि उम समय उनकी विधि चहुत ही मूर्यता पूर्ण निर्द्यक निकुष्ट रूप में थी और उनमें आनावस्यक निदेयता पूर्वक प्रमुखों के प्राणहरण किये जाते थे ।

यह प्रश्न हो सकता है कि क्या महात्मायुद्ध ईश्वर का श्रस्तित्व अथवा वेदों को ईश्वरी ज्ञान या प्रामाणिक पुस्तक मानते थे। ईश्वर विश्वास के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि वे नास्निक नहीं थे, शायद अज्ञे यवादी Agnostic थे। ईश्वर या ईश्वरीय ज्ञान का न मानना बौद्ध्यमें का कोई आवश्यक सिद्धान्त नहीं है। ऐसा ज्ञात होता है कि उन्होंने आत्ममुधार और आत्म संयम आदि के उपदेश करने पर ही सन्तोप किया और सृष्टि सम्बन्धी ऐसे महत्वपूर्ण प्रभों के उत्तर सोचने की चेष्टा ही नहीं की कि "क्या यह संसार अनादि और अनन्त है ? यदि नहीं सो उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई" ? कदाचित् उनका यह विचार हो कि इन प्रभों के उत्तर कदापि सन्तोष जनक नहीं मिल सकते। उनके शिष्यों ने इस विषय में जानने के लिये अनेक बार उनसे आप्रह पूर्वेक ‡ जिज्ञासा की परन्तु उन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया।

<sup>\* (</sup>Ancient India Vol. II.)

<sup>‡</sup>उदाहरणार्थ:---एक समय मलयूक्य पुत्त नामक किसी क्यक्ति ने महात्मा गीतम से यह प्रश्न किया, परन्तु उन्होंने उत्तर दिया कि है मलयूक्य पुत्त तुम आश्रो श्रोर मेरे शिष्य वन जाश्रो, मैं तुमको इस वात की शिखा दूंगा कि संसार निस्य

निश्चय ही बौद्ध प्रत्यों में ऐसे श्रानेक स्थलक्ष हैं जिनसे प्रकट होता है कि उन्होंने श्रापने शिष्यों को इस प्रकार की जिज्ञासा श्रीर शास्त्रार्थ करने के लिये उत्साह ही नहीं दिया।

सन्यासवसुत्त में ऐसे विषयों पर विवाद करने वाले का वर्यान इस प्रकार किया गया है—

"वह मूर्खता से ऐसे विचार करता है मैं भूतकालों में था या नहीं ? मैं भूतकाल में क्या था ? मैं भविष्यत्काल में रहूँगा या नहीं ? भविष्यत-काल में मेरा क्या स्वरूप होगा ? या वर्तमान के लिये भी अपने मन में ऐसे विचार करता है मेरा अस्तित्व वास्तव में है या नहीं ? मैं क्या हूँ ? यदि मेरा अस्तित्व है तो कहाँ से आया और कहाँ जायगा ?"

उनके विचार में भलाई करना ही धर्म था, या यों कहिये कि उन्होंने धर्म के कर्म-काएड सम्बन्धी भाग की खोर ही दृष्टि रक्खी, और ज्ञान-काएड तथा आध्यात्मिक भाग की खोर से सर्वथा उदासीन रहे। प्रारम्भिक बुद्धधर्म में यह बड़ी भारी निर्वलता थी। इस प्रकार के प्रश्न उठते ही हैं खोर उनके उत्तर किसी न किसी रूप में देने ही चाहियें। जो धर्म इन बातों को टालना चाहता वा उनकी उपेचा करता है वह मनुष्य के आत्मा की भूख को नहीं बुका सकता। परन्तु पिछले समय के बौद्धों ने इस त्रुटि की यह कह कर पूर्ति करदी कि संसार कैसा कि अब है बैसा ही अनादि काल से चला आता है, अतएव इसके लिए रचने वाले की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार उन्होंने अपने धर्म को विद्युद्ध नास्तिक बना दिया। परन्तु महात्मा बुद्ध का यह मन्तव्य न था, वे न तो संसार को नित्य ही कहते थे और न खनित्य। यद्यपि बौद्धधर्म आरम्भ में आहो थ वादी था परन्तु अन्य अज्ञे यवादी मतों के सदश वह अन्त में नास्तिक-

है या नहीं।" मलयूक्य पुत्त ने कहा "महाराज श्रांपने ऐसा नहीं कहा।" बुद्ध जी बोले कि 'तो फिर इस प्रश्न को पूळने में श्राग्रह मत करो।" (देखो मञ्कम निकाय कुल मलूक्य वाद Quoted in Ancient India, Vol. II, 289.

<sup>\*</sup> देखो सुत्त निपात, पशु सुत्त, श्रीर सुत्त निपात, महा मोह सुत्त ।

सत हो गया। जैसा कि हम पूर्व कह चुके हैं कि उनकी सदावारिक शिक्षा कैसी हो उत्तम क्यों न हो परन्तु धर्म की हिष्ट से वह एक बहुत बड़ा दूपगा था। इस दोप के कारण ही अन्ततः भारतवर्ष में उसके भाग्य का अन्त हो गया। बोद्ध अर्म प्रारम्भ में अस्याचार पूर्ण जाति-भेद, स्त्रीर निर्द्य पशुवव के विपरोन पिवत के विपरोन पिवत विरोध करने तथा सदाचार खोर भलाई का सर्वसाधारण को उपदेश देने के कारण ही इस देश में फेल गया था। परन्तु नाष्टितक मन वन जाने के कारण वह इस देश से बहिगेत कर दिया गया।

ईश्वर की सत्ता श्रीर वेदों के ईश्वरकृत होने के विषय पर महातमा युद्ध के विचार तिविज्ञपत से जाने जाते हैं, जिसके सम्बन्ध में महाराय राईसडेविड्स् Rhys Davids अपने श्रंपेज़ी श्रनुवाद की भूमिका में इस प्रकार लिखते हैं—"इस नृत का नाम तिविज्ञ यत केवल इसलिये हैं कि इस में गीतम का वर्णन तिवज्ञ उपनाम से किया गया है। तिविज्ञ का श्र्य है वेदों का ज्ञाता, श्रीर यह पाली शब्द शैविय या श्रवीविज्ञ शब्द का श्रपश्रंश है।

इस सुर का त्रारम्भ दो ब्राह्मण युवक विसिष्ठ श्रीर भारद्वाज कं विवाद सं होता है, विषय यह है कि ब्रह्म श्राप्ति का सच्चा मार्ग क्या है। वे दोनों गीतम बुद्ध के पास जाते हैं, जो ये यतर्लाते हैं कि यदि कोई ब्राह्मण वेदों को श्रव्छी तरह पढ़ा हो परन्तु सदाचारी न हो तो वह ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। इस सुत के कुछ यचन नीचे दिये जाते हैं—

२४ - हें "विसिष्ठ १ इस प्रकार वे ब्राह्मण जो तीनों वेदों को पड़कर भी उन गुणों का तिरस्कार करते हैं जिनसे मतुष्य ब्राह्मण वनता है खोर वे ऐसा पाठ करते हैं इम इन्द्र को पुकारते हैं, सोम को पुकारते हैं, बरूण कोपुकारते हैं, ईशान को पुकारते हैं, प्रज्ञापित को पुकारते हैं, ब्रह्मा को पुकारते हैं, महिद्धि को पुकारते हैं, यम को पुकारते हैं, विस्ष्ट ये कभी सम्भव नहीं कि वे ब्राह्मण जो वेद पढ़े हुये हैं परन्तु उन गुणों का तिर-

स्कार फरते हैं जिनसे मनुष्य वास्तव में श्राष्ट्रण वनता है श्रीर उन गुओं को पारण करते हैं जिनसे मनुष्य छश्नहागा वनता व वेवल रतुति श्रीर प्रार्थना के कारण गृत्यु के पश्चान जब शरीर हृट जाता है हहा की प्राप्त हो सके।

२७—"हे विसिष्ट ! इसी प्रकार पींच पदार्थ काम की श्रीर ले जाने बाते हैं जो छार्च्य संयम में बन्धन कहलाते हैं।

प्रश्त—वे पांच पदार्थ गना हैं ?

उत्तर— रूप जो छाल को प्रिय, रोचक छोर छानन्ददायक होते हैं
परन्तु काम छोर मद को उत्पन्न करते हैं, 'इसी प्रकार के शब्द जो
कान से सुने जाते हैं, इसी प्रकार की गन्ध जिनको नाहि का प्रह्मा करती
हैं, इसी प्रकार के रस जिनको जिल्ला प्रहमा करती है, इसी प्रकार के
छान्य पदार्थ जिनका शरीर को स्पर्श से छहुभव होता है। इन पांचों
पदार्थों से काम की उत्पन्ति होती है छोर ये छार्थ संवस मे दन्धन कहुलाते हैं। छोर हे बसिए वे बाह्ममा जो देद पढ़े हैं प्रस्तु इन पांचों
पदार्थों के दास हैं जिनमे काम उत्पन्न होता है ये इनमें उन्मत्त हो जाते
हैं, पतिन हो जाते हैं छोर यह नहीं समभते कि ये कसे भरंकर पदार्थ
हैं छोर उनमें खानन्द मानते हैं।

रू—"है बिलिप्त ! यह सम्भव नहीं कि वे ब्राह्मण जो वेद पढ़े हैं परन्तु उन गुणों का तिरस्कार करते हैं जिनसे सनुष्य वास्तव में ब्राह्मण वनता है छोर उन गुणों को धारण करते हैं जिनसे मनुष्य वास्तव में श्राह्मण वनता है छोर इन पाँच पदार्थों के दास हैं जिनसे काम उत्पन्न होता हैं, उनमें उन्मत्त होते हैं, पितत होते हैं। छोर उनके भर्यकर स्वरूप को न सममते हुए उनमें श्रानन्द मानते हैं, ये ब्राह्मण मरने के पीछे शरीर छूटने पर ब्रह्म को ब्राह्म कर सके यह सम्भव नहीं।"

इसके छागे महात्मा बुद्ध वसिष्ठ से हहा के गुगों के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न फरके उपर कहे हुए नामधारी त्राह्मणों के गुगों से छन्तर दिखलाते हैं, और इस प्रकार उपदेश करते हैं— ३७—"श्रद्धा विषय तुम यह मानतं हो कि ऐसं श्राद्धाग जिनके हृद्यों में क्रोध श्रोर द्वेप सं रहित श्रोर संयम स्वरूप श्रोर पाप रहित है तो फिर क्या ऐसे श्राद्धार्यों में श्रोर श्रद्ध में कोई समानता वा स्वरूपता हो सकनी है ?"

हे गौतम नहीं हो सकती है।

३८-- "अच्छा वसिछ ! यह सम्भन नहीं कि ये ब्राह्मण जो वेद पढ़ें होने पर भी अपने हृद्य में कोष और हेप की घारण किये हैं जो पापी और असंयभी हैं मरने के पीछे शरीर छोड़ने पर उस बहा को प्राप्त कर सके जो कोष और हेप रहित पाप रहित और संयम स्वरूप हैं।" अ

इसके परचात् एक सच्चे भिद्ध के शुद्ध जीवन का वर्धन करक

महात्मा चुद्ध इस प्रकार उपदेश करते हैं-

चिन्न विश्व तिष्ठ तुम मानते हो कि यह भिक्खु कोष और द्वेप से रहित हैं गुद्ध चिन्न वाला और संयमी हैं, और ब्रह्म भी कोष और द्वेप से रहित, शुद्ध स्वरूप और संयम स्वरूप है तो हे विश्व यह हर प्रकार सम्भव है कि वह भिन्नु जो कोष और द्वेप से रहित हैं शुद्ध चिन्तवाला और संयमी है मरने के पीछे शरीर छोड़ने पर ब्रह्म को प्राप्त कर सके जिसका चैसा ही स्वरूप है।" †

यह स्पष्ट है कि इस सुत्त में महात्मा बुद्ध ने वेदों की निन्दा नहीं की किन्तु अपने समय के उन ब्राह्मणों की निन्दा की है जो वेदों के जानने का अभिमान करते हुये ब्राह्मणों के गुर्णों से रहित थे महाशय राईसर्डिविड ने उनकी तुलना बाह्मिल के फ़ारसियों और लेखकों Phorisees and Scribes से की है।

यदि महात्मा बुद्ध ईश्वर के विषय में संन्दिग्ध थे तो ईश्वरीय ज्ञान पर-भी विश्वास न कर सकते थे। वेदों से उनका विरोध नहीं था किंतु

 <sup>\*</sup> देखो "बीद सुत्त" Buddhist Suttas ( Socred Books of the East series )१० १८०-१८४

<sup>†</sup> देखो "बौद्ध सुत्त" १० २०३

च्दामीनता थी। इस उदासीनता का कुछ तो यह कारण था कि वे वेदों से अनिभन्न थे और कुछ उस समय का यह विश्वास कि वेद पशुवध और जातिभेद की आज्ञा देते हैं। यदि वे वेद वेता होते, यदि उन्होंने प्रेमभाव और समानता के उपदेशों का वेदों के विशुद्धार्थों की प्रामाणिकता के आधार पर प्रचार किया होता तो वे नये धर्म के संचालक न हो कर हमारे ही समय के स्वामी दयानन्द सरस्वती जैसे वैदिक सुधारक बन जाते। यदि उस समय के लोग छुछ कम मंछुचित विचारों के होतं, येद की वास्तविक शित्ता का अधिक ज्ञान रखते तथा दूसरे को प्रह्मण करने की अपेता अपने ही धर्म का संशोधन करते, तो प्राचीन धर्म के होतं हुए देश में नवीनमत स्थापित होने की दुर्घटना न हो पाती और इस प्रकार भारतवर्ष में फूट न केंज्ञती जिसके कारण चिरकाल तक दोनों मतों के अनुयायियों के मध्य भीपणा युद्ध की अप्नि जलतीं रही।

## वीद धर्म का विधायक अथवा विध्यात्मक अङ्ग

महात्मा बुद्ध की शिक्तार्थ्यों के विधायक-भाग के सम्बन्ध में हमें श्रिपिक कुछ नहीं कहना। उन्होंने वैदिक धर्म विहित वार्तों का उपदेश किया धर्यात् श्रात्मसुधार, श्रात्मसंयम, मनुष्य जाति खीर प्रात्मीमात्र के प्रति मैत्रीभाव, श्रेभ कर्म और श्रान्तरिक पवित्रता का प्रचार किया। बुद्ध ने जिन चार प्रधान बार्तों का उपदेश दिया वे निम्न लिखित हैं :—

१—जीवन दुःखमय है, २—दुःख का कारण इच्छा वा तृष्णा है। ३—नृष्णा के नाश से दुःख की निवृत्ति होती है। ४—नृष्णा के नाश के नीचे लिखे आठ प्रकार के मार्ग हैं:—

१ सत्य विश्वास

२ सत्य कामना

३ सत्य भापया

४ सत्याचारण

🗴 सत्य जीविका माधन

६ सदुद्योग ७ सत्य संकल्प श्रीर

⊏ सत्य विचार

(देखो महा वाग्य १ । ६ Quoted in Arcient India Vol. II P, 281 ) हमें यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उपर्युक्त बातों का वैदिक धर्म और दर्शन-शास्त्र सम्बन्धी विविध पुस्तकों में अनेक वार वर्णन आया है। उदाहरकार्थ हम न्याय दर्शन का दूसरा सृत्र उद्धृत करते हैं:—

दुःख जन्म श्वृत्ति दोप सिथ्या ज्ञानानामुत्तरोत्तरा पाये तदनन्तरापायादपर्भः । न्याः १ । ३

दुःख जन्म, प्रवृत्ति, दोप और मिथ्या-ज्ञान इनमें से एक के नाश से इससे पूर्व वर्ष्णित नष्ट हो जाता है और दुःख का निवारण ही मुक्ति है।

इसका भावार्थ यह है कि मिथ्या ज्ञान से दोप वा घुरी इच्छाएँ होती हैं उनसे जन्म की प्रवृत्ति होती हैं और जन्म प्रह्णा करना पड़ता है और यह जन्म ही दुःखों की जड़ है। इसी कम से एक की निवृति होने से दूसरे की निवृति होती चली जाती है। अर्थात् जन्म व जीवन के साथ दुःख का सम्बन्ध अवस्य ई (बुद्ध का प्रथम उपदेश) दुःख और जन्म का कारण जीवन की इच्छा या तृष्णा है। (दूसरा उपदेश) इच्छा श्रीर जन्म प्रवृत्ति नष्ट होने पर दुःखों की निवृत्ति हो जाती है (तीसरा उपदेश) इच्छा श्रीर जन्म प्रवृत्ति का का नाश सत्य ज्ञान द्वारा होता है (चीथे उपदेश का माग)

निम्न लिखित पाँच श्राज्ञाओं का पालन करना समस्त बौद्धों का चाहें भिन्नु हों वा गृहस्थ, परम कर्तव्य है:—

१—किसी प्राची की हिंसा न करे।

२ उस वस्तु को प्रद्या न करे जो उसे नहीं दी गयी।

३--मिथ्या भाषया न करे।

४--मादक द्रव्यों का सेवन न करे।

५--व्यभिचार न करे।

दत्त महाशय लिखते हैं कि 'ये निस्सन्देह वसिष्ठ के पंच महापातकों से सुभी हैं। क्ष

परन्तु इम इन पांचों वातों का सम्बन्ध महर्षि पतञ्जितरचित योग-सूत्र के पाँच यमों से सममते हैं।

"श्रिहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिव्रहायमाः । योग श्र० १ । पा० २ सृ० ३० ॥

जीवों की हिंसा न करना, श्रसत्य भाषणा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, विषय भोग श्रयथा इन्द्रिय लोलुपना में श्रिधक न फंसना ये पाँच दम हैं।

योद्ध धर्म जिस का महात्मा बुद्ध ने प्रचार किया केवल सदाचरण का उपदेश हैं अन्य कुछ नहीं । वोद्ध धर्म के सदाचारिक उपदेशों का पता वेदिक धर्म की पुस्तकों सं सहज ही में लगाया जा सकता है। दच महाराय लिखते हैं कि वोद्ध धर्म ने यह पवित्र पैतृक सम्पत्ति प्राचीन हिंदुओं से प्राप्त की खोर अपने पवित्र साहित्य में सुरचित करली। महात्मा गोतम द्वारा निर्धारित धर्मों में वे समस्त बातें पाई जाती हैं। जो धर्म सूत्रों में सर्वोत्कृष्ट और सर्वोत्तम हैं। †

प्रोफेसर मोचमूलर महात्मा बुद्ध के सम्बन्ध में लिखते हैं—. "ब्राह्मर्थों की श्रोर उनके विरोध की बहुत कुछ श्रत्युक्ति की गई है श्रोर

१३ गुरु विसिष्ठ जी के बताए पाँच महापातक ये है:— 'गुरु-पुत्रों से व्यक्तिचार, माटक द्रव्यों का पान, हत्या करना, चोरी करना, पतित लोगों से ब्राप्तिक या वैवाहिक सम्बन्ध रखना।'' ( ११६६ से २१ तक Quoted in ancient India Vol. II. 103.

<sup>†</sup> Ancient India Vol, II poge, 268.

श्रव हम इस वात को जान गए हैं कि गौतमबुद्ध के घहुन से उपदेश बास्तव में उपनिपदों के ही उपदेश थे " †

हमने यह सिद्ध किया कि महात्मा बुद्ध ने किसी नर्वान धर्म या नर्वान ज्ञान का प्रचार नहीं किया। उन्होंने कुछेक उन दूपयों का खरडन किया जो सत्य वैदिक धर्म के छंग नहीं थे पर जो पीछे से उस में मिल गए थे। अन्य वातों में उन्होंने वैदिक धर्म के उपदेशों का प्रचार किया। अतएव बौद्ध धर्म जिससे हमारा अभिप्राय गौतम की उन्कृष्ट शिचा है, वैदिक धर्म पर अवलम्बित है।

## चतुर्थ अध्याय

श्रव इस यहूदी मत की श्रोर श्राते हैं यद्यपि उसके श्रातुयायियों की संख्या सम्प्रति बहुत ही थोड़ी है तथापि उससे संसार के जो प्रधान धर्म श्रधांत ईसाई श्रोर मुसलमान मत निकले हैं। चाहे श्रव यहूदी मत थोड़े से तिरस्कृत लोगों का धर्म रह गया है परन्तु तो भी इस से यह न सममता चाहिये कि उसके समर्थकों की संख्या कम है। मुसलमान लोग स्वीकार करते हैं श्रोर स्वयम् कुरान में भी इस विषय का स्पष्ट उल्लेख हैं कि उनके धर्म की नींव प्रायः एक मात्र यहूदी मत पर रक्खी गयी है, यद्यपि मुसलमान लोग यहूदियों पर श्रपने प्रस्थों में कुछ मिलावट करने का दोष रखते हैं, यद्यपि उनका यह विश्वास है कि मुहम्मद साहम के सम्बन्ध की कुछ भविष्यत् वाियायों की जो जो उनमें मौजूह थीं,

<sup>†</sup> देखो मोचमूबर कृत Three Lectures on Vedanta Philosophy P. 113.

निकाल दिया। तथापि वह इजरत मूसा श्रौर पुरानी धर्म पुस्तक के श्रन्य मन्थकारों को ईश्वर के मेजे हुये दूत (पैगम्बर) मानते हैं। इस बात की रिक्ति का उद्योग उन्हें सम्भवतः श्रक्तिकर होगा कि यंदूदी पैंगम्बरों ने श्रपना ईश्वरीय ज्ञान पारिसयों से प्राप्त किया। इसी प्रकार ईसाई लोग भी जिनकी धार्मिक शिचा स्वयम् इजरत ईसा के कथनानुसार यहूदी मत एर श्रंवलस्थित है यहूदी मत को ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध करने की चिन्ता में प्रस्त होंगे। बत्तेमान काल में प्राचीन समय की बड़ी-बड़ी श्रन्वेपणाओं के लिये इमें जिन का विशेषहप से छत्र होना चाहिये वे श्रिधिकतर ईसाई लोग हैं। इस लिये यदि यहूदी मत की उत्पत्ति के विषय पर कुछ श्रिक श्रालोचनात्मक श्रन्वे—पण्ण इम को न मिले तो श्राक्षय्य की वात नहीं है। बहुत कम ईसाई विद्वान यहूदी मत को जरदृशिसयों का ऋणी उहराने के लिये तथ्यार हैं।

#### २---सम्बन्ध का मार्ग ।

हमारी सम्मति में इस बात को सिद्ध करने के लिये कि यहूदी मत विशेषतः जरदुरती मत पर श्रवलम्बित है, यथेष्ट प्रमाण उपस्थित हैं। दोनों मतों के मध्य इतनी श्रिषिक और विलक्षण समानताएँ मौजूद हैं जिनके कारण इस परिणाम पर पहुँचना श्रावश्यक हो जाता है कि एक के विचार दूसरे में पहुँचे। प्रोफ़ सर मोत्तमूलर भी इससे इन्कार नहीं करते शिद्व करते तो श्राश्चये की बात होती। परन्तु वे यह कहते हैं कि "इस प्रकार के विचारों की श्रोर दिष्टणात करने से पूर्व उस मार्ग को दिखलाना श्रावश्यक है जिसके द्वारा उन समान विचारों का श्रव-स्ता से 'पदायश की किताब' में श्रथना 'पदायश को किताब' से श्रव-स्ता से 'पदायश की किताब' में श्रथना 'पदायश को किताब' से श्रव-स्ता से 'पहुँचना सम्भव हो सकता है 8 ।"

<sup>\*</sup> Chips from a German Workshop Vol. I. p. 149.

ऐसा मार्ग मुलभता पूर्वक दिखलाया जा सकता है। डाक्टर स्पीगल ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि जरदुरती और इवराहीम † दोनों एक ही काल और एक ही स्थान में हुए। (बाइविल के अनुस्कृर ईसा से लगभग १६२० वर्ष पूर्व)। बाइविल वतलाता है कि इजरत इवराहीम हैरन के निवासी थे, और ज़िन्दावस्ता से ज्ञात होता है कि उरदुरत का जन्म 'आर्या नां बीज' Aryanam Veiga अर्थात (आर्यों की बीज) नामक स्थान में हुआ प्रोफ्ते सर मोज्ञमूलर ही नहीं, प्रत्युत अनेक शब्द शास्त्र वेताओं की भी सम्मति है कि 'आर्यानां बीज' जीवसब और विकार वेताओं के मध्य फ्रारिस के पित्वमीय भाग में होना चाहिये और उसका उक्त नाम पढ़ने का कारया यह था कि वह आयों का निवास स्थान था जिससे आर्यावसींय और ईरानी दोनों आये डाक्टर स्पीगल का विचार है कि फ्रारसी ऐरन पुराने 'आर्यानां बीज' नाम का केवल संिच्छ रूप है।

स्वयम् प्रोफ्तोसर मोच्चमूलर ही दोनों मर्तो के बीच सम्बन्ध का दूसरा मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं कि "डाक्टर स्पीगल, इरपने विश्वासा तुसार इवराहीम और ज़रदुश्त के प्राचीन मिलने के स्थान को निश्चित करके यह युक्ति देते हैं कि को विचार पैक्यक्श की विवाव और अवस्ता में समान हैं उनका सम्बन्ध उसी प्राचीन काल से होना चाहिये जिसमें यहूदी और पारित्यों के धर्माचार्य्य इवराहीम व ज़ररदुश्त के मध्य परस्पर्थ्येट होने की सम्मावना थी।.........यह प्रसिद्ध है कि लगभग एक ही समय और एक ही सिकन्द्रिया १८ नामक स्थान पर जहाँ 'युरानी धर्म पुस्तक' का यूनानी भाषा में अनुवाद हुआ था,— पास सन् ईस्वी से पूर्व तीसरी शताब्दि में सिकन्द्रिया स्थान पर पैदायश

<sup>†</sup> यहूदियों के सबसे पहले पैग्म्बर जिनक वा र्यान वीरेत में है। इनराहीम Ibraham से।

<sup>\*</sup> मिश्रदेश Egypt की राजधानी सिकन्दरिया नगर है।

की किताव श्रोर श्रवस्ता के मानने वालों में परस्पर संसर्ग होने का ऐतिहासिक प्रमागा है। यह उस विचार परिवर्त्तन का सुतम मार्ग है जिसका डाक्टर स्पीगल के मताउसार इवराहीम और जरदुश्त के समय में ऐरन के श्रातिरिक्त श्रन्य किसी स्थान पर होना सम्भव नहीं ‡।

यह एक नया प्रमागा इस वात का माना जा सकता है कि पिछले समय में भी दोनों मतों कं मध्य विचार परिवर्त्तन हुआ, परन्तु हमारी तुच्छ सम्मति में इससे डाक्टर स्पीगल की उस सम्मति का खण्डन : नहीं होता कि इस प्राचीन समय में भी विचार परिवर्त्तन हुआ कि जब जरदरत और इवराहीम की विद्यमानता थी। वास्तव में यह सममला फटिन है कि प्रोफ़ सर माहब की सम्मति से 'पैदायश की किताब' श्रीर 'अवस्ता' के समान विचारों का समाधान किस प्रकार हो सकता है। क्योंकि प्रो० मोज्ञमूलर की सम्मति के अनुसार सन् ईसवी से पूर्व तीसरी शताब्दि में सिकन्दरिया स्थान पर उक्त दोनों पुस्तकों का श्रतु-वादमात्र किया गया था-रचना नहीं हुई। डाक्टर स्पीगल के इस विचार का समर्थन कि इयराहीम और ज़रदुरत समकालीन थे, उनकी आचार सम्बन्धी समानता से भी बहुत छुछ होता है। स्वयम् प्रोफ़्रेसर मोज्ञ-मूलर स्वीकार करते हैं कि "हम डाक्टर स्पीगल से इस बात में सहमत हैं कि इरदुश्न के आचार यहूदी धर्माचार्यों से बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं। वे उर मुजूद ( ईश्वर ) से मेंट करने योग्य समक्ते गमे। उन्होंने चरमुजूद से डाक्टर स्पीगल के कथनानुसार ईश्वरीय ज्ञान का एक एक श्रदार नहीं तो एक-एक शब्द श्रवश्य प्रह्मा किया 🕸 ।"

वस्तुतः उनमें इतनी घनिष्ट समानता है कि डांक्टर होंग (Dr. Haug) लिखते हैं—"कई ग्रुसलमानी किताबों में, विशेष कर फ़ारसी 'श्रवस्ता' का भी उसी भाषा में उत्था किया गया। इस प्रकार हमारे

t Chips, Vol, I, p. p. 150-151

<sup>\*</sup> Chips voi I. p. 158.

भाषा के कोषों में, ज़रदुश्न श्रौर इवराहीम पैग्रम्बर को एक ही व्यक्ति बताया गया है। † <sup>11</sup>

बहुदीमत में ज़रदुरती विचारों के प्रवाह का दूसरा मार्ग दस ऐति-हासिक घटना से जाना जाता है जो वैविकन के बन्धन के नाम से प्रसिद्ध हैं। ईसा से ५८७ वर्ष पूर्व वैधिलन के सम्राट् नवृशद नज़र ने पैलस्टाइन पर आक्रमता किया और यरुसलम को जीतकर बहुत से यहृदियों को . अपनी राजधानी में ले गया। उसने उनका साहित्य विनष्ट कर उनको अपना बेंधुआ बना लिया। इससे कोई सौ वर्ष के परचात् फ़ारसी सम्राट् खुसरो ने वैविलत के साम्राज्य को छिन्न-भिन्न कर डाला. और कुछेक यहूदियों को यरसलम में इस अभिप्राय से जाने की आजा दंदी कि वे वहां जाकर इवरानी (यहूदी) साहित्य की पुनः स्थापना करें। यरुसलम वापिस आने पर सन् ईसवी से ४५० वर्ष पूर्व एजरा और नेहमिया ने 'पुराने धमे पुस्तक' का सम्पादन और संकलन किया। जो पुरुप हुज़रत मुसा को पैजनामे का कर्त्ता नहीं मानते, उनका मत है कि एज़रा श्रीर नेहमिया ने इसी समय उसकी रचना की। इस प्रकार यहू-दियों की परम प्राचीन पुस्तकों उस समय लिखी गई या नये सिरे से संकलित की गई जब वे लीग ज़रदुरितयों के मध्य चिरकाल तक रह चुके थे.।

मैंडम ब्लैंबट्स्की (Madame Blavatsky) इस विचार को फेबल पुष्टि ही नहीं प्रत्युत इससे बढ़कर ऐसा मानती हैं कि इज़रत मूसा की समस्त कहानी कल्पित है और वैजितन के राजा सरगन की कथा की बक्कल मात्र है। "एज़रा ने सारे पंजनामे को नवीन रूप में ढाला। फ़रयून की पुत्री नीलनदी और उसमें नागरमोथा की नाव में बालक के तैरते हुए पाये जाने की कथा आरम्भ में इज़रत मुसा ने न तो स्वयम् बनाई और न

<sup>†</sup> Dr. Hdug's Essays on the sacred language, writing and religion of the Parsis, p. 16.

उनके लिये किसी और ने बनाई। यह कथा बैंबिलन के खंडहरों की खप-रेलों पर राजा सरगन की कहानी में जो मूसा से बहुत पूर्व हुए, मौजूद थी। अब तर्क हिष्ट से विचार करने पर क्या परिणाम निकलता है ? निस्सन्देह यही जिससे हमें यह कहने का अधिकार होता है कि जिस कथा का एजरा ने मूसा के सम्बन्ध में बर्णन किया है उसकी उन्होंने बैंबिलन में सीखा था, और उन्होंने उस अलङ्कार को जो सम्मन के विषय में था, यहूदी आचार्य्य (मूसा) से सम्बन्धित कर दिया। सारांश वह है कि 'यात्रा की पुस्तक' मूसा की रची कदापि नहीं प्रत्युत एज़रा ने पुरानी सामग्री से उसकी दोवारा रचना की थी †

इस प्रकीर हम देखते हैं कि उस मार्ग के बताने में जिसके द्वारा यहूदियों ने पारिसर्थों से अपने धार्मिक विचार प्रह्णा किये, कोई कठिनता
नहीं हैं। अब हम दोनों मतों के मध्य सिद्धान्त सम्बन्धी समानता दिखाने
के लिये खागे बढ़ते हैं। ईसाई प्रत्थकारों को भी चहुत दिनों से यह प्रतीत
होता खाया है कि सिद्धान्त सम्बन्धी खनेक समानताएं हैं। डाक्टर हाँग
जिन के लेख पार्सामत के सम्बन्ध में बड़े प्रामाणिक हैं इस बात को
स्वीकार करते हैं। पहले यह लिख कर कि जरदुश्तीमत, यहूदीमत से
सेउनना विरुद्ध नहीं है जितने कि अन्य प्राचीनमत हैं। वे लिखते हैं कि—
"जरदुश्तीमत बहूदी और ईसाईमतों के साथ अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों पर
बहुत ही बनिष्ट सम्बन्ध अथवा समानता दिखाता है। जैसे शैतान का
व्यक्तित्व और उसके गुरा, और मुख्दों का उठना, इन दोनों का सम्बन्ध
पारसीमत से हैं, और वास्तव में यह पारिसर्थों के बर्चमान धर्म-प्रत्थों
में पाये जाते हैं ‡।"

वाडविल में 'पुराने धर्म पुस्तक' के एक मान का नाम है और पंजनामे
 की पाँच पुस्तकों से एक है।

<sup>· †</sup> Secret doctrine Vol. I. pp. 819-320.

<sup>‡</sup> Haug's Essys p. 4.

श्रव हम इन समान सिद्धान्तों को यथाक्रम विवेचना करेंगे। ईश्वर विषयक विचार:—

हाक्टर हाँग साह्य ने वहुत ही स्पष्ट शब्दों में इस वात को स्वीकार किया है कि. वाहिबल और ज़न्दावस्ता ईश्वर सम्बन्धी वातों में प्रायः एक ही प्रकार की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं—स्पितामा ज़र्दुरत का विचार अहुर मज़दाक्ष को ईश्वर मानने के सम्बन्ध में पुराने अहुदनामे की पुस्तकों में वर्षित ज़ोहोना † ऐलोहिम (ईश्वर) विषयक विचारों से पूर्णरूपेण समता रखता है। वह अहुरमज़दा को आधि-मौतिक और आध्यास्मिक जीवन का उत्पादक तथा अखिल विश्व का स्वामी बताते हैं, जिसके आधीन सारे प्राणी रहने हैं। वह प्रकार स्वरूप अधिर प्रकाश का मृत स्थान है वह बुद्धि और ज्ञान स्वरूप हैं" ‡।

यह कम आरचर्य की बात नहीं हैं कि समानता बाइविल और जन्दावस्ता में प्रयुक्त ईश्वर के नामों तक में पाई जाती है। जन्दावस्ता इरमज़्द एए में, अहुरमज़दा अपने रं० नामों की गणाना करता है। पहला नाम 'अहिं।' (संस्कृत अस्मि) अर्थात 'में हूँ', और पिछला 'अहिं। यद अहिं।' (संस्कृत अस्मि यद अस्मि) अर्थात 'में हूँ जो में हूँ हैं। ये दोनों बाक्य वाइविल में जेहोवा के भी नाम हैं और ईरवर ने मूसा से कहा:—'में हूँ जो में हूँ' Ehyeh asher Ehyeh, और उसने कहा कि उसी प्रकार तृ इसराईल की सन्तान से कहेगा कि मुक्ते सुम्हारे पास 'में हूँ' ने मेजा है हूँ।" इन नामों में इतनी अधिक समानता है कि उसे आकस्मिक नहीं कह सकते।

जन्दावस्ता में ईश्वर का मुख्य नाम 'ऋडुरमज़दा' है जो वैदिक 'असुरमेघा' '

का रूपान्तर है देखो श्र० ४ शं० १।

<sup>🕆</sup> बाइबिक्र में ईश्वर का मुख्य नाम जैहोवा।

<sup>‡</sup> Haugh's Essas p. 30.

<sup>💢</sup> यात्रा की पुस्तक ३। ३४

डाक्टर स्पीगल की सम्मति है (यद्यपि प्रोफेसर मोत्तमूलर उसे संदिग्ध बताते हैं) कि "श्रहर शब्द (जो ज़न्दावस्ता में ईश्वर का मुख्य नाम हैं) बहुवा वा जेटोवा शब्द (से अर्थ में समानता रखता है। डाक्टर स्पीगल यहते हैं कि श्रहर और श्रहके अर्थ ईश्वर के हैं। वह श्रवश्य घह धातु (संस्कृत यस से घना है, जिसके श्र्य होने के हैं इसलिये श्रहर के बही अर्थ हैं जो बहुवा के हैं श्रथान 'बहु जो हैं।"†

महाशय द्धाल गंगाधर तिलक ने अपने ग्रन्थ "वेद और वेदांग ज्योतिप का समय" में कहोबा या यटे शब्द का सम्बन्ध सीधा बेदिक साहित्य से दिखलाया है। वे लिखते हैं—"इसमें सम्देह नहीं कि कहोबा शब्द वहीं हैं जो काल्डियन भाषा में यहें हैं। ऋग्वेद में यह (ज़न्द्यजु) यहत और स्त्री लिंगरूप यहां और यहती शब्द कई वार आये हैं और शासमन साह्य ने उनकी व्युत्पत्ति यह धातु से की है जिसका अर्थ वेग से चलाना है। निष्टु में यह शब्द जल के छार्थ में (ति०१।१२) और वल के अर्थ में (ति०१०१) में आया है और गुगावाचक यह नि०३-३ निकक द-८) का अर्थ महान् हं। इस अर्थ में यह शब्द ऋग्वेद में सोम के लिये (ऋ०६। ७४।में) अप्रि के लिये (ऋ०३।१।१२ में अप्रि के लिये (ऋ००१।११०।३) में यह शब्द सम्बोधन में आया है और अप्रि के लिये कहा गया है हे यह"। (१४१८)

तिलक महाशय ने इस प्रकार यह सिद्ध किया है कि यह आरम्भ में चैंदिक शब्द था, श्रीर चाहे मूसा ने इस शब्द को काल्डियन भाषा सं लिया हो परन्तु ये शब्द उस भाषा का नहीं क्योंकि उसमें इस शब्द के के श्रीर कोई रूप नहीं मिलते। तिलक महाशय का विचार है कि काल्डियन भाषा में यह शब्द भारतवर्ष से गया।

<sup>†</sup> Chips Vol. I. p. 158.

पारसी लोग श्रमन की वडी प्रतिष्ठा करते हैं यह प्रसिद्ध वात है। वे दिन गये जब पारिसयों पर श्रिप्त पूजक होने का लांद्रन लगाया जाता था। परन्तु यह बात स्त्रीकार करनी पडती है कि वे लोग श्रप्ति में ईश्वर व उसकी शक्ति का सर्वोत्र प्राद्धर्माव वा प्रकाश मानते हैं। यसन ३२०-१ का जीर्पक है कि "अप्रि अहर-म नदः का चिन्ह है जो उसकी प्रज्यलित शिखा में प्रकट होता ।" इस की श्रीम पूजा में तुलना करना न्याय नहीं है। यदि यह श्रीम पूजा है तो, जैसा ब्लैवटस्की ने ठीक लिखा है कि जो ईसाई ईरवर को सजीव श्रानि वताता है और जो पवित्रात्मा के उतर्त समय श्रानि की जिहा' व मूसा की 'जलती हुई माड़ियों' की बात कहता है वह भी वैसा ही श्राप्ति उपासक है जितना कि कोई श्रान्य जो ईसाई नहीं है। अरु पुराने श्रहद्तामें में यह चर्छन किया गया है कि तेरा प्रभु ईश्वर चय करने वाली ऋग्नि है। † इस प्रकार जन्दा-वस्ता के श्रतुसार ही बाइबिल भी ईश्वर को श्रनि रूप में वर्णन करता है। वस्ततः पंजनामे में साधारणतया परमेश्वर श्रामि के बीच में प्रकट होता है। हम यात्रा की पुस्तक' को बदाहरूसा देते हैं। ''ईश्वर ने इजरत मूला से कहा, देख में तुक तक घन बादलों में आता हैं जिससे जब मैं तुमा से बोंलूँ तो सब लोग सुनें श्रीर सदृव तेरा विश्वास करें।" मूला ने लोगों की बातें ईश्वर से कहीं स्त्रोर "तीसरे दिन प्रातः-काल ऐसा हुआ कि मंघ गर्जने लगे और विजली चमकने लगी श्रीर एक धना वादल पर्वत के अपर श्रा गया । नरसिंह के स्वर से श्रिधक तीव्र शब्द हुआ कि लश्कर के समस्त लोग कॉपने लगे और सिनाई पर्वत धूम्राच्छादिव हो गया क्यों —िक ईश्वर अग्निरूप में उसके कपर उतरा या और उसका धुआँ भट्टी के घुएँ के समान केंचा चढा और सारा पर्वत वेग से हिलने लगा। .2-

<sup>\*</sup> Secret doctrin Vol.I.p.121.

<sup>†</sup> Dintemiony थ्र॰ शर १ यात्रा की पुराक १६-६- १६-१८.

और भी बाइबिल में लिखा है:--

"इसराईल के सन्तान की दृष्टि में पर्वत की चोटी पर ईश्वर के तेज का दृश्य विकराल श्रामि के समान था? । इन वाक्यों को श्रापनी श्राँखों के सामने रखकर ऐसा कौन होगा जो वाड़विल के बेहोबा को ज़रदुश्त के श्राहर मज़दा की नवल न कहे।

### ईश्वर और शैतान, दो शांक्रयों का विश्वास—

जार दुरितयों का यह विश्वास, यहूदी ईसाई और मुसलमानीमतों का का आवश्यक सिद्धान्त यन गया है। त्रोठ डारमेस्टेटर Prof.Darm esteter उसे इस प्रकार संचिप से वर्णन करते हैं—"संसार जैसा कि वह अब है दो प्रकार का है। उसकी रचना बहुर मनदा शुभकारी और इंगा। मन्यू अशुभकारी इन दो परस्पर विरोधी शक्तियों द्वारा हुई है—संसार का इतिहास इन शक्तियों के विरोध का इतिहास है। अङ्गरामन्यु ने अहुरमजदा के जगत् पर किस प्रकार आक्रमण किया और उसे विगाड़ा तथा अन्त में किस प्रकार वह उससे निकाला जायगा।" †

यह वही विश्वास है जैसा ईसाई लोग अपने ईश्वर और शैतान के सम्बंध में रखते हैं। इस यान के प्रकट करने की

अवश्यकता नहीं कि जिस अकार अहुरमज़दा जेशेन का मूला-दशे है ठीक उसी प्रकार अहुरामन्यु बाइविल के शैतान का है।

दोनों विचार एक ही हैं इस वात को डाक्टर हाँग साहब ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है। वे कहते हैं कि "उनके अंगरामन्यु विपयक विचार, साधारण ईसाइयों के शोतान सम्बन्धी विचारों से किसी

यात्रा की ग्रस्तक २४। १७

<sup>†</sup> Zenb Avesta part Ist introbnction p.LVI.

श्रंश में भी भेद नहीं रखते प्रतीत होते न।" वे श्रागे कहते हैं कि— "पारसियों के शैतान श्रोर नरक विषयक विचार ईसाई सिद्धांतों से सर्वोश में समानता रखते हैं। वाइबिल श्रोर ज़न्दावस्ता दोनों के मतानुसार शैतान हिंसक श्रोर श्रसत्य का पिता है।"†

बाइविल में शैतान सर्प के रूप में प्रकट होता है ज़िन्दा वस्ता में भी, 'श्रातंद हक्त' अर्थात् जलता हुआ सौंप, कहा गया है। (फ़ारसी का अरु-दहा इसी शब्द से निकला झान होता है, जिसका अर्थ विकरालं सर्प अथवा पंख युक्त सर्प है)।

अगले अध्यार्थ में हम यह बात तिन्द्र करने का यत्र करेंगे कि जन्दा-चस्ता का मत वेदों से निकला है। परन्तु इस स्थल पर इस यह दिखाना चाहते हैं कि संसार में दो प्रतियोगिनी शक्तियों के विचार का पता चाहे चह प्रकट रूप से जरदूरती विचार प्रतीत होता हो, वेदों के एक सुन्दर अलङ्कार अर्थात् इन्द्र और वृत्राप्तर के युद्ध से चलता है। यह अलं-कार विदिकसाहित्य में प्रसिद्ध है, और वेद के अनेक भागों की भाँति दो अर्थ रखता है,-एक बाह्य और दूसरा आभ्यान्तरिक अथवा जैसा कि यास्कमुनि रिचत निरुक्त में समुचित रीति से वर्यान किया गया है। एक 'आधिदैविक' और दूसरा आध्यात्मिक'। आधदैविक अर्थ की व्याख्या के अनुसार इन्द्र सूर्य है। वृत्र के अर्थ ढाँपने वाले के हैं. ( वृ आच्छादने घात से) श्रीर वह बादल का नाम है जो सूर्य्य को डक लेता है। सूर्य श्रपने प्रदीप्त प्रकाश और सुखमयी अन्मा को इस पृथ्वी पर फेंकता है तथा समस्त जीवघारी श्रौर वनस्पतियों को जीवन देता है । वृत्र सूर्य को छिपा कर उसके प्रकाश श्रीर ऊप्मा को हमारे वास तक श्राने से रोकता है जिससे चाहे थोड़ी देर को ही सही-श्रन्यकार फैल जाता है। इस अकार संसार में प्रकाश के मूल इन्द्र और अन्धकारकारी वृत्र के

Hang,s Essays d-53.

Tbed p. 809

मध्य निरन्तर युद्ध होता रहता है। जम चूत्र प्रवल हो जाता है तो सूर्य हिए जाता है और संसार अन्धकारमय हो जाता है। परन्तु अन्त में इन्द्र के विजयो होने पर चूत्र का नाश हो जाता है और वह वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिर पड़ता है। इन्द्र फिर अपने प्रकण्ड प्रताप से प्रकट होता है और अपने पृण्वी तेज से चमकते लग जाता है। अपने शत्रु का संहार करके उसकी आभा पहले से भी अधिक वढ़ जाती है। यही प्राष्ट्र-निक हर्य है जो इस अलंकार का बाग् अथवा आधिदेविक व्याख्यान है।

श्राप्यात्मिक स्त्रथानुसार इन्द्र ईश्वर है, जो प्रकाश स्त्रौर जीवन का दाता है, समस्त प्रकार के ज्ञान, धर्म उत्तमता श्रीर श्रानन्दों का मूल है सारांश यह कि सब भलाई उसी से निकली है। स्रतएव वृत्र उसके प्रतिकृत ग्रयनि पाप श्रोर श्रन्थकार की शक्ति हैं। जिस प्रकार भोतिक संसार में प्रकाश श्रोर छत्थकार के मध्य निरन्तर युद्ध होता रहता है, उसी प्रकार श्रात्मिक संसार में धर्म छोर अधर्म्म के बीच आन्तिरिक संप्राम होता रहता है। जिस प्रकार इस संसार को सूर्य प्रकाशित करता है उसी प्रकार वह ईश्वर भी श्रेष्ट, पवित्र आत्मिक ज्योति का मूल है, हमारी चुद्धि व श्वन्तःकरण को प्रकाशित करता तथा हमारे हृद्यों में पवित्र भाव उत्पन्न करता है। परन्तु जैसे कभी सूर्य के बादलों से ढक जाने पर पृथ्वी पर श्रन्थकार छा जाता है उसी प्रकार धर्म्म के सूर्य्य को बहुधा पाप रूपी वादलों का श्रह्मा लग जाता ई, जिसके कारण आत्मा में अन्धकार खा जाना है। काम, कोध, लोभ, ईपी, द्वेप और संसार के असंख्य प्रलोभन बूब की सेना रूप हैं जो हमारे श्रात्मा को घेर कर उसके भीतर विद्यमान ईश्वरीय ज्योति की नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार इन्द्र श्रीर वृत्र के मध्य युद्ध आरम्भ होता है। मनुष्य का आत्मा युद्ध चेत्र बनता है, जहाँ इन्द्र और वृत्र की सेनाएँ आमने सामने खड़ी होती है। कभी-कमी श्रातमा स्वेन्छापूर्वक, धूर्त, कपटी, प्रच्छनचारी सर्प सदश वृत्र के अधीन हो जाता है, जिस का परिगाम यह होता है कि उस आत्मा में धर्म्म का साम्राज्य उठ जाता है श्रीर श्रधर्म शासन करने लग जाता है। इन्द्र की

सेना अर्थात भलाई और धर्म के भाव आतमा को त्याग जाते हैं क्योंकि उस समय वह उनके लिये उचित निवास स्थान नहीं रहता। आतमा पाप की उन सेनाओं का आखेट वन जाता है जिन की आधीनता उसने शीधता पूर्वक स्वीकार कर ली थी। इन्द्र का अकाश उस आत्मा का प्रकाशित नहीं करता। एक प्रकार का आत्मिक अन्धकार उत्पन्न हों जाता है, जिस में आत्मा को भलाई-युराई का विवेक नहीं रहता और वह अपने आपको पाप व दुःख के गर्त में गिरा देना है। जब वह अपनी कुवा-सनाओं के फलों का आस्वादन कर चुकता है तब परमेश्वर की कल्याया-कारियी शक्ति उसका अध्मीवस्था से उद्धार करती है।

धर्म स्रोर अधर्म का यही युद्ध है जो संसार में सदैव होता रहता है। यही ख्राह्मिक संग्राम है, जिसे हम अपने जीवन के पल-पल पर अनुमव करते रहते हैं। इसी के कारण संसार में धर्म पर चलना कठिन है। इसी का उपर्युक्त ख्राह्मार में युन्दरता पूर्वक चित्र खींचा गया है।

वृत्र के अनेक वेदोक्त नामों में से एक नाम "आह" क्ष है जिस के अर्थ संस्कृत साहित्य में सर्प † के भी हैं। यही नाम जन्दावास्ता में "अड़िह" या 'अज़हिदहक' (संस्कृत-अहिदाहक) के रूप में प्रयुक्त होता है।

प्रोफ़्रें सर मोत्तमूलर ने अपनी पुस्तक (Science of Ianguage) में 'श्रहि' शब्द श्रोर उससे मिलते हुए अन्य आर्य भाषाओं के शब्दों के विषय में इस प्रकार लिखा है:—

"परन्तु संस्कृत में कि शब्द का अर्थ साँप भी हैं ऐसे ही यूनानी भाषा में Fohis और लैटिन भाषा में Anguis...इनका घातु संस्कृत में अह या अंह है जिसके अर्थ दवाने या गला घोटने के हैं.....लैटिन भाषा में इस घातु का रूप Ango, Anotum गला घोटने के अर्थ में है, उससे Angor संज्ञा रूप होता है परन्तु Angar शब्द के अर्थ

क्ष उदाहरणार्थ देखो ऋग्वेद मं॰ १ सूत्र ३२ मन्त्र १, २, ३, ४, निचयुर १-१० भी दृष्टव्य है।

<sup>†</sup> देखी धमरकोश १।७।६

देवल गला घोटने या गल के रोग के ही नहीं उससे धार्मिक भाव भी

अहि शब्द के इन दोनों अर्थ का सम्बन्ध दिखलाते हुए प्रो० मोत्न-

मूलर इस प्रकार लिखते हैं।

"संस्कृत में यह शब्द पाप के छार्थ में आता है जो बहुत युक्त है। पाप मनुष्य के मन के मन के सामने भिन्न-भिन्न रूपों में आता है और उसके अनेक नाम हैं परस्तु ऐसा उपयुक्त कोई और नाम नहीं जैसा अंद धातु से निकले हुए शब्द हैं।

यंह का छर्थ संस्कृत में पाप फंकल इसिलये हैं क्योंकि उसका योगिक छर्थ गला घोटना है और पाप का माव आत्मा के लिये ऐसा ही होता है जैसा कोई घातक किसी का गला घोटे......यूनानी भाषा में Agus राज्द जो पाप का वाचक है उंह का ही रूपान्तर है। गौधिक भाषा में उसी धातु से Agis राज्द भय के अर्थ में बनता है और अंभ्रेजी के राज्द Awe और Ugly राज्द का Ug भाग भी इसी धातु से किकले हैं और इसी प्रकार छंप्रेजी राज्द Auguish फंच राज्द Angustia का goisse इटेलियन Angoscia जो लेटिन राज्द Angustia का अपअंश है।"

वैदिक शब्द 'छिह' के दो छियों में परस्पर थोड़ा ही सम्बन्ध था, परन्तु जन्दावस्ता में वे सर्वथा मिला दिये गये हैं। छंगरामन्यु छथवा पाप की शक्ति का बहुधा स्थलों पर सप के नाम से वर्णन छाया है। अरदुरती मत ने यह सिद्धांत बहूदियों को दिया जिन्होंने फिर उसे ईसाई छौर मुसलमानों को दिया यहां कारण है कि तीनों समेंटिकमत शतान का रूप सप जैसा वर्णन करत हैं। प्रो० मोचमूलर इन वातों के इनकार करने में छस्मथ्य होते हुये थी इस युक्ति के विरुद्ध निम्नालिक्त छान्ति, करते हैं:—

''क्योंकि अवस्ता में पाप की शक्ति को सर्प या अनद्दा कहा गया है तो क्या उससे यह परिगाम निकालना आवश्यकीय है कि जिस सर्प का उल्लेख 'पैदायश की किताब' के तृतीय श्रध्याय में किया गय। है वह पारिसयों से लिया गत्रा ? वेद श्रीर जन्दावस्ता किसी में भी सर्प ने ऐसा कपट युक्त स्त्रोर धूर्ततापूर्ण स्वरूप धारण नहीं किया जैसा कि 'पैदायरा की किताब' में किया है छ । यह आचीप ऐसा ही है जैसा कि यह कहना कि पिता और पुत्र बिलगुल एक से ही होने चाहिये अथवा असल और सकत में फिसी प्रकार का भी भेद न होना चाहियें परन्तु आगे चल हर विद्वान प्रोफेसर पूर्वोक्त युक्ति की युक्ता की स्वीकार करते हुये प्रतीत होते हैं। पुराने ऋद्दनामें की पिछली पुस्तकों, जैसे इतिहास की पुस्तक में जहाँ यह वर्धा न है कि शतान ने डैविट को इसराईल की हत्या करने के लिये उत्तेजित किया, (यह वही उत्तेजना है जिसका समयल के ष्ठाच्याय २४।२ में ईश्वर के उस कोथ से सम्बन्ध कहा गया है जी इसराईल स्रोर यहूदा को नाश करने के लिये था ) स्रोर नये ऋहदनामे के उन समस्त स्थलों में जिनमें पाप की शक्ति की पुरुपवत् वर्धान किया है, हम पारसी विचार पारसी वाक्यों का प्रभाव मान सकते हैं, यद्यपि यहाँ भी सुदृढ प्रयाम मिलना किसी प्रकार सह त नहीं है।.....रहा स्वर्ग में सर्प सन्वन्त्री विचार, सो बहुदीमन और ब्राह्मण दोनों में उत्पन्न होना सम्भव है 🕇 ।"

श्रन्य ईसाई लेखकों ने भी स्वीकार किया है कि इस सिद्धान्त को यहृिद्वों ने पारिसयों से लिया। हम रेवरंन्ट हार्लीवकार Rev. E. T. Harley Walker M. A. के लेख में से उद्धृत करते हैं जो उन्होंने श्रमेल सन् १६१४ के Inter. Pretor पत्र में "वाइविल के मत पर पारिसयों का प्रभाव" शीर्षक से दिया था—"यहूदी मत के पिछले समय में पारिसयों के द्वेत के चिन्ह और भी स्पष्ट पाये जाते हैं। जरदुरत के श्रतुयायियों के मत में संसार का सारा इतिहास एक लगातार युद्ध है जो

<sup>\*</sup>Chips Vol. I. p. 155. †Chips Vol I. p. 155.

अहुरमजदा अर्थात् परमेश्वर और ६६६६ रोग और आपित्तयों के कर्त्ता अंगरासेन्यु के वीच, अथवा सत्य और असत्य के बीच, वा प्रकाश और अंग्रकार के पीच, चला आता है। यहूदी मत ने उन नामों और कहानियों को दढ़ नहीं किया जिन में यह मत प्रकट किया था परन्तु उसके प्रभाव से इसराइल का शत्रु, रोतान बुराई के राज्य का अधिपति हो जाता है'।

हम इस विषय पर अर्मनी के प्रसिद्ध, तत्त्वज्ञ शूपनहार Schoupenhaure का भी प्रमाण देते हैं :--

"इससे यह बात जो दूसरी प्रकार भी सिद्ध है, पुष्ट हो जाती है कि जहोवा अहुरमजदा का रूपान्तर है और शैतान अंगरामेन्यु का, जो उसके साथ-साथ रहता है। अहुरमजदा इन्द्र का रूपान्तर है। अ

तो क्या वैदिकधर्म में भी क़ुरान, बाइनित छौर ज़न्दावस्ता के समान दो शक्तियों का सिद्धान्त है ? नहीं, इस कारण वैदिक ईश्वर बाद इन तीनों मर्तों से बढ़ चढ़ कर है।

यह अच्छी तरह समक लेना चाहिये कि वैदिक वृत्र अथवा अहि कोई वास्तिवक अथवा प्रयक् व्यक्ति नहीं है। जो ईश्वर के समान अलग अस्तित्व रखता हो वह केवल निपेध परक और कल्पनात्मक विचार है, अर्थात् धर्म अथवा ईश्वरीयता के अभाव का नाम है। आत्मक संप्राम के अलङ्कार युक्त वर्णन के लिये आवश्यकता थी कि जिस प्रकार धर्म का मूल एक शक्तिवान (ईश्वर) है, उसी प्रकार अपमें की शक्ति का भी पुरुपवत् वर्णन किया जावे। परन्तु जन्दावस्ता में 'अन्ही' ने कुछ कुछ व्यक्तित्व धारण कर लिया और बाइविल और कुरान में तो शैतान को प्राय: ईश्वर के सहशा ही व्यक्तित्व देकर उसे उससे सर्वथा प्रथक् मान लिया है।

ईश्वर और रोतान के द्वेतवाद की जड़ में निम्नलिखित तर्क प्रतीत होता है—"इस संसार में हम मलाई बुराई दोनों पाते हैं। जिस प्रकार कि भलाई की स्टपित ईश्वर से है उसी प्रकार बुराई पैदा करने वाला

<sup>\*</sup> Religion and other Essays p. 111.

कोई दूसरा व्यक्ति होना चाहिये। यह दृतरा व्यक्ति शैतान है। परस्तु यह तर्क सर्वधा अयुक्त है। इसी प्रकार कोई पुरुप यह तर्क उठा सकता है कि प्रकारा और अन्यकार दो विरोधी पदार्थ हैं। सूर्व्य प्रकाश का मूल है अतएव अन्यकार को पेदा करने वाला भी कोई गोला आकाश में अवश्य होगा। इस तर्काभास में दोप यह है कि प्रकाश और अंधकार को दो प्रथक् वस्तु यान लिया है। वस्तुतः प्रकाश ही एक वस्तु है और अन्यकार उसके अभाव का नाम है। इसी प्रकार भनाई एक वास्तविक पदार्थ है और बुराई उसका अभाव मात्र है। जहाँ सूर्व्य चमकता है वहीं प्रकाश होता है, जहाँ सूर्व्य को रिस्मर्यां नहीं पहुँचती, वहाँ अन्यकार रहता है। इसी प्रकार जिस आत्मा में ईश्वरीय प्रकाश है वहाँ धर्म वा पुष्य है और जिस आत्मा में ईश्वरीय ज्योति प्राप्त या प्रह्या करने की शक्ति नहीं वहाँ अधर्म वा पाप हैं अथवा यों कहिये कि वहाँ आरिसक अन्यकार है।

जन्दावस्ता में भी शैतान का व्यक्तित्व सन्देह युक्त है। प्रो० हरामे-स्टेटर एता० एव० मिल्स तथा ध्यन्य ध्यनेक विद्वान् इस बातः की पुष्टि सम्मते हैं। परन्तु हक्टर हाँग. उसे इन स्पष्ट शब्दों में ध्यस्वीकार करते हैं:—'एक ऐसी पृथक् पापारमा जो ध्रहुरमज़दा के समान शक्तिमान हो तथा सदैव उससे विरोध रखती हो, ज़रदुश्ती धर्म के प्रतिकूल है, यद्यपि प्राचीन ज़रदुश्तियों में इस प्रकार के विचार का होना वेन्दीदाद जैसे पिछले बन्यों से ध्रतुमान किया जा सकता है।" क्ष

् इस प्रकार बाक्टर हाँग के अनुसार अंगरामन्यु कोई प्रथक व्यक्ति नहीं है। परन्तु छुरान और इंजील के खैतान के सम्बन्ध में किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता। इससे सिद्ध होता है कि वेदों के सत्य अलंबार को सममाने में प्रथम छुळ भ्रम होकर उसका छुळ रूपा-न्तर हो गया, और अन्त में उसे इस प्रकार विगाड़ा गया जिससे वह केवल हास्यजनक वार्ता और अयुक्त गाया के रूप में अवनत हो गया।

<sup>\*</sup> Haug's Essays, p. 303.

इससे यह भी प्रकट होता है कि संसार के श्रान्य धर्मी के सिद्धांत जो जन्हें श्रापने निज के जान पड़ते हैं वास्तव में वेदोक्त सत्य मत के विगड़ें हुए रूपान्तर मात्र हैं।

### ५--फ्रिश्ते।

यह बात हम द्वितीय प्राध्याय में बता चुके हैं कि फ्रारिश्तों का विश्वास जो यहूदियों ने मुसलमानों को दिया है वह ज़तदुश्त के 'यजत' संबन्धी विचार से समानता रखता है।

डाक्टर सेल लिखते हैं कि यहूदियों ने फ़रिरतों के नाम तथा काम की शिचा पारसियों से प्रह्मा की, जैसा कि वे स्वयम् स्वीकार करते हैं (देखो Talmud Hieros in Rosthashan) प्राचीन समय के पारसी फ़रिश्तों के धर्म सम्बन्धी कार्य और उनके सांसारिक कार्यों के संरक्षक पर पूरा विश्वास रखते थे (जैसा कि उस धर्म वाले अब तक करते हैं ) और इसीलिये उन्होंने फ़रिश्तों के कार्य और अधिकारों को अलग-अलग नियत किया था श्रोर अपने महीनों के दिवसों के नाम उनक ताम पर रक्खे थे। जबराईल को वे सक्तर और रवां बख्श श्रयवा जात्मदाता कहते थे। उसके विरुद्ध कार्य वाले श्रर्थात् मौत के फरिश्ते को वे अन्य नामों के अतिरिक्त गरबाद अर्थात् 'मारक' के नाम से पुकारते थे। मैं काईल को वे वेष्टर कहते थे जो उनकी सम्मति में मान-वजाति के लिये श्रन्न प्रदान करता है। यहूदियों की शिक्ता है कि फरिस्ते श्रप्ति से उत्पन्न हुए । उनके अनेक प्रकार के कार्य हैं श्रीर वे मनुष्यों की सिफ़ारिश करते तथा उनके साथ रहते हैं। मौत के फ़रिक्ते को वे 'दूमा' के नाम से पुकारते हैं खोर कहते हैं कि वह मस्ते हुए समुखों को उनके अन्त समय पर नाम लेले कर पुकारता है। अ

पारसी लोग भी सात बड़े फ्रिश्तों पर विश्वास रखते हैं ( ऋर्यात बहुमनु, श्रशाविहश्त, चत्रवेंच्ये, स्पन्ता अर्मेंति, होर्वताद, अमर्ताद और

<sup>\*</sup> सेल साहब का कुरान भूमिका पृ० ४६।

उनका अधिदेव अहुर मज़दा ) जिन को श्री अमेशस्पन्त कहते हैं। पाइंरी । एतः एवः भिल्स कहते हैं कि अमेशस्पंतों को आत्मा की पदवी देने का वित्वार (बाईबिल के †) सात आत्माओं का मृत कारण हो सकता है जो ईश्वर के सिंहासन के सम्मुख रहते हैं। ††

#### ६-सृष्टि उत्पत्ति ।

ज़न्दावस्ता के अनुसार संसार छः कार्लो में बना है जिस क्रम से सृष्टि के विविध भाग रचे गये वह वही क्रम हैं जो बाईविल में वर्षित

क्षडा० हाँग के अनुसार यदि अमेशस्पन्त को यथार्थ रूप में समका नाय तो वह कोई मिम्न व्यक्तियाँ नहीं हैं किंतु वे अहुर मज़दा की उन विभूतियों के नाम हैं जिन्हें वह अपने सच्चे उपासकों को प्रदान करता है। वे लिखते हैं:—

वे नाम कि जिनसे अमेशस्पंत पुकारे काते हैं अर्थात— बहुमतु, अशा बिहरत, क्षत्रवैष्ठ्ये, स्पंताअर्मेति, हैवीताद, अमर्ताद गायाओं में बहुधा आते हैं। परंतु जैसा कि पाठकों को उन स्थलों से (देखो यास ४७) और उनके पूर्वापर प्रसंग से ज्ञात होगा। वे केवल उन गुणा वा विभूतियों के नाम हैं जिन्हें ईश्वर उन लोगों को प्रदान करता है जो सत्यभाषणा और शुभ कमेहारा उसकी सत्हद्दय से पूजा करते हैं। जरदुरत की दृष्टि में वे कोई व्यक्ति न थे, किन्तु यह विचार उस महारमा के कथन में उसके कतिषय उत्तराधिकारियों ने मिला दिया। (Haug's Essays, p. p, 805-806)

जपर्यु के छः नार्मो के छार्थ इस प्रकार हैं:—वहुमनो=पवित्र मन । अशाविहरत=सर्वोश्व धर्म । कृत्रवैर्ध्य=संसारिक सम्पत्ति की प्र प्रजुरता । स्पन्ता अमैति=भक्ति और पवित्रता । हौर्वतादि=स्वास्थ्य । अमृतदि=अमर्द्व ।

† देखो ईश्वरीय ज्ञान ⊏ ।ःद्र । ††जन्दाबस्ता भाग ३ पु० १४४ । हैं। उन दोनों का वर्णन इम नीचे चरावर-बराबर लिखते हैं जिससे पाठकों को पतद्विपयक सादश्य समभने में अधिक सुगराता हो।

जरद्वितयों का वर्णन-

पहले समय में आसमान पैदा किया गया; दूसरे में पानी; तीसरे पैदा किये गये; दूसरे में आकाश में पृथ्वी, चौथे में वृत्त; पांचवें में पश्च और छटे में मनुष्य उत्पन्न हए।

यहदियों का वर्णन-

पहिले दिन श्रासमान पृथ्वी श्रौर पानी, तीसरे दिन सूखी भूमि, घास, पच्ची और फल; चौथे दिन प्रकाश, सूर्य्य, चन्द्रमा, नज्ञत्र; पांचवें दिन चलने-वाले जीव, पंखयुक्त पखेर; विशाल कायहेल, छटे दिन जीवित प्रागी, पशु, लताएँ चौपाये श्रौर मनुष्य।

प्रो० मोचलर डा० स्पीगल रचित पुस्तक की आलोचना करते हुए इस समानता के सम्बन्ध में इस प्रकार लिखते हैं—"हम दूसरे विषय अर्थात 'पैदायरा की किताब' और 'जन्दावस्ता' में वर्णित सृष्ट्युत्पत्ति की ओर श्राते हैं हमें यहाँ अवरय ही कुछ अद्भुत ममानताएँ जान पड़ती हैं । पैदायश की किताब में सृष्टि छः दिनों में श्रीर श्रवस्ता में वह छः कालों में रुत्पन्न कीं गई। ये छः काल मिल कर एक वर्ष के वरावर होते हैं। पैदायश की किताब और अवस्ता दोनों में ही सृष्टि रचना कार्य मनुष्य की उत्पत्ति होने पर समाप्त हो जाता है । डा० स्पीगल दोनों वर्धानों ं की अन्य वार्तों में मेद स्वीकार करते हैं परन्तु कहते हैं कि मनुष्य के प्रलोभन और पतन में फिर एकता है। डा० स्पोगल ने अवस्ता से प्रलोभन श्रोर पतन का सविस्तर वर्णन नहीं किया श्रंतएव हम् इस बात का निर्णय नहीं कर सकते कि उनकी सम्मति में कौनशी बार्वे यह दियों ने पारसियों से महुगा की।" 🕸

यदि हम प्रलोभन और पतन की विवादास्पद वात को जाने भी दें

क्ष ( देखों Chips Vol. 1 page 154.)

तव भी हमारे विचार में डपर्यु क सृष्टि उत्पत्ति-सम्बन्धी दोनों वर्गानों में इतना घनिष्ट साहरय है जिसे श्राकस्मिक नहीं वह सकते।

यह प्रकट होगा कि ज़रदुहितयों का सृष्ट्रशुत्पत्ति सम्बन्धी वर्णन वस्तुतः भौतिक विज्ञान की श्रन्वेपया के ऋनुष्ट्रल हैं, जिस्ने यह सिद्ध कर दिया है कि सृष्टि उत्पत्ति श्रथना यों किह्ये कि विश्व विकास का प्रथम रूप एक प्रदीप्त पिंड......Nebulous Mass का प्रकट होना था। उसका दूसरा रूप हसारे भूमण्डल को सगरत पिंड से वियुक्त होकर श्रवा पृथ्वी के रूप में श्राना था। इसफे पर्चात फिर कमग्रः वनस्पति, पशु श्रोर मनुष्य एक दूसरे के बाद प्रकट हुये।

यजुर्वेद सृष्टि ज्त्पत्ति का इसी कम वर्गा करता है-

ततो विराड जायत विराजो अधिप्रुवः ! स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद भूमिमथोपुरः !! तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं एपदाच्यम् ! पश्रूस्तांश्चके वानव्यानारण्या ग्राम्यात्र ये !' तं यज्ञं विर्हिपि प्रोक्षन् पुरुषं जात नवनः ! तेनदेवा अयजन्त साध्या श्रृष्ट्यश्च ये !!

यजु० ८० ३१ मं ५, ६, ६,

श्रंधे—तब एक प्रदीप्त क्ष पिंड स्त्यन हुआ स्तका अधिपति वा सर्वे व्यापक परमात्मा था तत्परचात् इस प्रदीप्त पिंड से पृथ्वी तथा श्रन्थ शारीर पृथक् हुये। इस सर्व पूज्य परमेश्वर ने वनस्पति पेंदा की जो भोजनादि के काम श्राती हैं। स्तने पशु वनाये जो ह्वा, अंगल और बस्ती में रहते हैं, स्तने मनुष्यों को स्तपन्न किया जिसमें विद्वान श्रीर

क्ष विराट्-वि उपसर्ग और राजा घातु से ( निसका शर्थ चमक्ता है ) बना है चतएव उसका शर्य प्रदीप्त पिंड किया गया।

ऋषि लोग भी हुए और जिन्होंने उस अनादि और उपास्य परमात्मा की पूजा की।

यह ध्यान करने की बात कि ज़रदुश्तियों का वर्धान वैदिक वर्धान से श्रिधिक मिलता है। यथार्थ वात यह है कि ज़रदुश्तियों का वर्धान जिसका यहूदी वर्षान एक प्रकार की नक्कल है वैदिक सृष्टि उत्पत्तिवाद पर श्रदलिन्वत हैं। श

#### ७ सृतोत्थान

डाक्टर हाँग कहते हैं कि "मुदीं का पुनः जीवित होना वास्तव में ज़रदुरितयों का विचार है।" † वे फिर खिखते हैं कि "छन्तिम न्याय व्यवस्था के दिन मृशकों का जी उठना भी जरदुरितयों का एक सिद्धांत है।" ‡

जैसा कि पूर्व कहा जा जुका है कि यहूदियों नं इस सिद्धांत को पारिसयों से प्रह्मा करके ईसाई छोर मुसलमानों को उसकी शिचा दी। हम ज़न्दावस्था से प्रमाया देते हैं:—"यह तेज उस वीर का है जो सछो- रयन्तों में से उठेगा" जिससे उस समय जविक मृतक दुवारा उठेंगे छोर छिवनाशी जीवन का छारम्भ होगा, जीवन स्थायी, अच्य, अमर, निदोंप, विलिष्ट छोर शक्ति सम्पन्न वन जावे छोर सदेव छपने छाप ही (विना किसी सहायता के) स्थिर रह सके। समस्त संसार अनन्त काल पर्यन्त भलाई की दशा में रहेगा। शैतान उन स्थानों से भाग जावेगा जहाँ से वह धर्मात्मा पुरुष पर उसे हनन करने की इच्छा से छाक्रमण किया करता था छोर उसके सब सन्तान छोर प्रजा नाश हो जावेंगे।" +

क्ष वैदिक सृष्टि उत्पत्ति का अरदुश्ती सृष्टि उत्पत्ति से सम्दन्ध देखने के विश्वे पाठकों को पंचम अध्याय का सातवाँ अंश अवजीकन करना चाहिए।

<sup>+</sup> Haug's Essays p. 216.

t Ibib p. 311.

<sup>+</sup> जमयाद् पृष्ठ १६, ⊏६-६०

यहाँ इस मसीह ( जिसे पारसी धर्म प्रत्यों में सख़ोरयन्त कहा गया है) के पुनरागमन, स्वर्गीय जीवन और मृतोत्थान की शिला को ठीक वैसा ही पाते हैं जैमा कि उसका वर्णन बाइविल में किया है।

इस सिद्धांत सम्बन्धी बहुत सी बानों के लिये भी यहूदी लोग पार-सियों के ऋषी हैं। उदाहरू आर्थ उनका तराज वाजा विचार किस्में न्याय व्यवस्था के दिन प्रत्येक मनुष्य के कार्यों की तुलना की जायंगी बास्तव में ज़रदुरितयों का विचार है। प्रो० डारमेस्टेटर अपनी टिप्पणी में जो पृष्ठ १२ पर की है लिखते हैं:—

''रसमी रिवरतां सच्चों का सचा सत्य का फ़रिरता है। वह मियू छोर सिरोश के छितिरिक्त सुतकों के तीन न्यायधीशों में से एक है। वह उस झुला को पकड़ता है जिसमें सृत्यु के उपरान्त मनुष्य के कमी की झुलना की जाती है। वह छान्याय पूर्वक नहीं तोलता......धर्मात्मा और शासकों के लिये भी नहीं (छान्याय पूर्वक तोलता)। वह तराजू में वाल भर भी छान्तर नहीं पड़ने देता, और न किसी का पज्ञ करता है।'' (मीनो-खिरद २, १२०-१२१) की जैसा कि छाष्याय २ छांश २ (३) में पहले ही कहा गया है नरक के पुल का विचार जिस पर कि मृतोत्थान के पक्षात् मनुष्यों को पार उतारना होगा वह भी जरदुश्तियों से लिया गया है।

बैलमें ड के मुख्य रब्बी डाक्टर ए कोइट A. Kohut ने Zeitschrift Der Deutschen Morgenlandischen Gese-Ilschaft, में ' प्रकाशित अपने निवन्ध में यह स्वीकार किया है कि इस विषय की कई और होटी-होटी वार्तों के लिये भी बहुदी लोग पारसियों

<sup>#</sup> अन्वावस्ता भाग २, रीश यश्त ए**० १६**८

t The part taken by the Parsi Religion in the formation of Christianity and Judaism बैलप्रेट के प्रचान रवी स्व० टा॰ कोइट के जर्मन पुस्तक से कहरेवी अनुवाद होक्स कोर्ट पिंडिन प्रेस पास्ती बज़ार स्टीट बस्बई में १८६६ में छपा।

फे प्राची हैं उनमें से एम कई वार्तों का यहाँ उन्नेख करते हैं।

इस यान को दोनों मत मानते हैं कि मृत्यु के पश्चात् ३ दिवस तक खात्मा शरीर के चारों छोर घूमता रहता है। विद्वान् रव्वी सदर सन्देश' नामक एक पारसी पुस्तक का प्रमाण दंते हैं "छात्मा ३ दिवस तक उसी स्थान पर रहता है जहाँ कि उसने शरीर का त्यागन किया था। वह शरीर को खोजना रहता है तथा फिर शरीर धारण की आशा फरता है।" ( देखों वेन्दीवाद २१, ६१-६६ जहाँ पर भी यही शिचा दी गई है)। डाक्टर कोहट समानता दिखलाने को निम्नलिखित प्रमाण Jerus Berach से दंते हैं—"छात्मा ३ दिवस तक शरीर के चारों छोर चूमता रहता है क्योंकि वह उससे प्रथक होना नहीं चाहता।" †

२-जानाराजामा नामक एक पारसी धर्म पुस्तक के श्रनुसार—"सृष्टि के श्रन्तिम दिनों में मनुष्य के अपर बड़ी श्रापित्वा श्रावेगी। महामारी और रोग फेलेंगे। यूनान, श्रर्य श्रीर रोम की सेनाओं के मध्य प्रसत नदी के तह पर महायुद्ध होगा" दिलान के कहिए ऐसे ही संपामों की यहूदी पुस्तकों में भिवित्यद्वायी होना बताते हुए लिखते हैं—"ये लड़ाइया मसीह के श्रागमन समय की घोषणा करेंगी। श्रीर यह, कहावत हो जायगी कि जय राज्यों में परस्पर युद्ध होने लगे तो मसीह के प्राहुर्याव की श्राशा करनी चाहिए।" (देखो Genes Rabba ch. 42) मिदराश (Jalkut 359) भी फ़ारसी, श्रर्य श्रीर रोमन लोगों की लड़ाइयाँ जासास्पनामें के श्रनुसार बतलाता है। ††

३-डा० फोइट श्रागे चल कर कहते हैं- "जैसी कि पारसियों की परम्परागत क्या है कि 'सोश्यन्त' से पूर्व दो नवी' श्राकर मसीह के

देखों १० ०

<sup>†</sup> देखी पू॰ १३

<sup>🛨</sup> हा॰ कोइट का पुस्तक ए॰ २२ ।

tt 20 281

श्रागमन समय की घोषणा देते हुए उसके निये मार्ग ठीक करेंगे, उसी प्रकार मिराश Jalk Jesaj. (क्ष 305, 318) में वर्णन है-कि "इस निये वास्तविक मुक्तिदाता से पूर्व यूसफ मसीह और मसीह एजरेम के अत्र ये दो श्रागामी वन कर श्रावेंगे।" !

४-ध्रनेक बार ध्राया वर्णन (Midrasch Gen. R. C. 98, Midr. Jalk Ps. 682 Midr. Ps. C. 21) कि मसीह ३ ध्रादेश लावेंगे। पारिसयों के उसी प्रकार के विश्वास का स्मरण दिलाजा है कि प्रत्येक मुत्तिदाता एक ध्रादेश लावेगा जो अभी तक प्रकट नहीं हुध्रा है।"\*

४-वन्देहेश के ३१ वें अध्याय में यह प्रश्न उठाया गया है कि "जो शारीर हवा में मिट्टी होकर उड़ गया वा जल तरंगों में दूव गया वह फिर केंस उत्पन्न होगा। मृतक शरीर फिर किस प्रकार जी उठेंगे १ इसका उत्तर घोरमञ्द ने इस प्रकार दिया है कि 'जिस प्रकार मेरे द्वारा पृथ्वी में डाला डुआ अन उन कर फिर एक बार जीवन ग्रह्या करता है—जिस प्रकार मैंने कुनों में उनके मेद के अनुसार नस नाड़ी दी हैं—जिस प्रकार मैंने वालक को माता के गर्म में रक्खा है,—जिस प्रकार मैंने , यादलों को उत्पन्न किया जो पृथ्वी से पानी को ले जाते हैं और जहाँ में चाहता हूँ वहाँ मेघ के रूप में उसे वरसाते हैं,—जिस प्रकार मैंने इन समस्त वस्तुओं को उत्पन्न किया है उसी प्रकार मृतकों को पुनः जीवित कर देना मेरे लिये कौनसी कठिन वात होगी। स्मर्या रक्खों ये सब एक बार हो चुका है, मैंने उन्हें उत्पन्न किया तो क्या में उसको जो पूर्व था पुनः उत्पन्न नहीं, कर सकता १"

डाक्टर कोइट कहते हैं कि ये सब बातें यहूदियों के पुस्तक Talmnd और Midrasch में आती हैं।

<sup>\$\$</sup> **E•** 58 f

<sup>🕽</sup> डा॰ कोहट का पुस्तक पृ॰ २३।

#### चतुर्थ अध्याय-यहूदी गत

मृतित्यान की सिद्धि में बहुवा अनाज के उस दाने का दृष्टान्त दिया जाता है जो प्रथम पृथ्वी साता की गोद में रक्खा जाता है और पीछे प्रयागित पत्तिओं के रूप में पृष्ट निकलता है। (Cf. Synh. 90p, Ketub 111b; Pirke D. R. Irbzia C, 38) "पृथ्वी में बोया एआ नन्न बीज पत्तियों के अनेक पत्तों के साथ उम आता है तो फिर प्रमात्मा पुरुष को रापने कपड़ों सिहत भूमि में दफ्त किये जाते हैं क्यों न रहेंगे।" जिस प्रकार करेहेंग सृतोत्यान के चमत्कार की जन्म और वर्ष के चमत्कार समानता करते हैं, ठीक उसी प्रकार यहदियों के पुस्तक Talmud Taanith 2a: Synh. 113 a: करते हैं।"तीन हुं जियों के वह हैं स्थान की एसी प्रतिनिधि को नहीं सौंपी जातीं। वे यह हैं—१—वर्ष की एसी २—जन्म की इसी, ३—स्तोत्यान की एसी।" यही बात Midrasch Deuter c. और Genes Rabbi C. 18. में वर्षित हैं। जिस में स्तोत्यान के चमत्कारों के साथ ठीक वैसे ही समता की गई है, जैसी कि वन्देहेश में, और उसका पूर्ण होना उन दोनों की अपेद्या कम कठन कार्य्य बतलाया गया है। 88

### -- स्विष्य जीवन स्वर्ग और नरक ।

भविष्य जीवन और, स्वर्ग और नरक के सम्बन्ध में यहूदियों का जो विश्वास है वह समस्त विवरण सहित जन्दावास्ता के चयान से मिलता है क्रोर प्रवरय उसी से लिया गया है। डाक्टर होंग लिखते हैं:--

भविष्य जीवन और घात्मा के घमरस्व का विचार पूर्व ही गाथाओं में स्पष्ट रूप से वर्णात किया है, तथा घवस्ता के पिछले साहित्य में भी फैला हुआ है। भविष्य जीवन का विश्वास जन्दावस्ता के मुख्य सिद्धान्तों में से हैं † डाक्टर साहव फिर कहते हैं—"इसी विचार से बहुत छछ -मिलता जुलता स्वर्ग और नरक का विश्वास है जिसका स्वयं स्पितामा

<sup>★</sup> दारार कोइट का पुस्तक पृष्ठ २७-२८

<sup>+</sup> Haug's Esays P. 321.

ज़रहुश्त ने अपनी गाथा में स्पष्टतया वर्धान किया है। स्वर्ग का नाम गरोदिमान (फ़ारसी में गरातमन) अर्थात् भजनों का घर है क्योंकि ऐसा विश्वास है कि फरिश्ते वहाँ स्तुतिगान किया करते हैं। यह वर्धान ईसाइयों के उस विचार से सर्वथा समता रखता है जो (वाइविल ) में इसाया ६ और योहजा की पुस्तक में आया है। अ

बहुदी और पारसी पुस्तकों में वर्षित स्वर्ग के आनन्दों में जो समानता है उस पर पूर्व ही अध्याय २ अंश २ (४) में लिखा जा चुका है। डाक्टर कोहट ने एक दूसरे साहरय का वर्षान किया है उसको भी हम लिखते हैं। वे कहते हैं:—"मुक्ते हद विश्वास है कि अदन के रल जटित स्वर्ग का विचार पारसियों से लिया गया है इसी का वन्देहरा के ३१ वें अध्याय के प्रारम्भ में उल्लेख है अहाँ कहा गया है कि—जब मेरे हारा स्वर्ग अध्यादिमक स्थिति में विना स्तूर्पों के स्थिर हैं और रत्नों सहित जगमगाते हैं।"

मनोजिरद के १३६ नें पृष्ट के अनुसार स्वर्ग एक इस्पात लोहें की धातु के जिसे हीरा भी कहते हैं वने हुये हैं। (Spiegel's Commentor, Uberdas Avesta p. 449) स्वर्ग के सुन्दर पत्थरों से वने होने का विचार इतना अधिक प्रचलित था कि ज़न्द भाषा में स्वर्ग और पावाया के लिये एक ही शब्द 'आसमान' आता है। †

स्वर्ग के ७ विभागों के सम्बन्ध में डाक्टर कोहर कहते हैं—"जैसे पिछली पारसी पुस्तकों में वैसे ही यह्दियों की पुस्तक Talmud (अध्याय १२७) में हमें ७ स्वर्गों के नाम मिलते हैं, जिनमें से ६ नाम चाइविल में वर्षित नामों के समान हैं। ‡

नरक और उसके ७ विभागों के सम्बन्ध में पारसी और यहूदी

<sup>\*</sup> Haug's Essays p. 31.

<sup>†</sup> डाक्टर कोहट का पुस्तक ए० ३६ वही कोहट पुस्तक ए० १६।

विचारों की समानता हम इस पुस्तक के द्वितीय श्रध्याय में दिखला चुके हैं।

श्रनत्त समय तक स्वर्ग वा नरक में उपहार वा दण्ड की शिक्षा भी कदाचित् ज़न्दावस्ता से मह्या की गई है। उदाहरयार्थ 'उरतवेती गाथा' में लिखा है कि "धर्मात्माओं के श्रात्मा श्रमरत्व को प्राप्त होते हैं, श्रौर पापियों के श्रात्मा श्रमन्त काल तक दण्ड भोगते रहते हैं। श्रहुरमजदा जिसके सब जीव हैं उसका ऐसा ही नियम है। †

विश्वास ताने पर मुक्ति होने का ईसाई विचार ज़न्दावस्ता में भी पाया जाता है "विश्वासपात्र ताने वाले लोग आनन्द और अमरत्व का उपभोग करेंगे।" 1

### ६-बलिदान

वित्तान की प्रथा जो यहूदियों में सामान्यतः प्रचितित है, जरदुरती प्रथा का अनुकरण है, जो वैदिकयज्ञ अथवा अप्ति होत्र का रूपान्तर मात्र है। वैदिक कर्मकाण्ड में अप्तिहोत्र का स्थान बहुत ऊँचा है, उसके साहित्य के बड़े भाग में इस का विशेष रूप से वर्णन है। यह आयों के पंच महायज्ञों में से एक है। वैदिक काल के आर्य्य लोग प्रतिदिन प्रातःकाल और सन्ध्या समय ईश्वर-प्रार्थना किया करते थे, और जल वायु की शुद्धि के लिये घृत वा अन्य सुगन्धित इन्यों की आहुतियाँ अप्ति में डाला करते थे जिससे समस्त प्राण्यायों का उपकार होता था। इस दैनिक अभिहोत्र के अतिरिक्त विशेष अवसरों और 'त्यौहारों पर विशेष यह हुआ करते थे जैसे चातुर्मास्येष्टि यह वर्षा ऋतु में किया जाता था।

जिस प्रकार पारसियों ने अपने सत के अन्य कृत्य और सिद्धान्त वैदिक आर्यों से सीखे थे उसी भाँति इस कृत्य की भी शिक्षा प्रह्ण की थी और वे उसे उतना ही आवश्यकीय सममते थे कि जितना कि यहाँ के

<sup>†</sup> गाया उरतवेती यस्म ४४--७ ।

İ जन्द वस्ता भाग ३ पृ० २१ यस्म ३१ ।

आर्य्य लोग सममते थे। इस कृत्य का उन्होंने ठीक-ठीक अर्थ सममा हो इसमें इछ सन्देह है और इस किया का पार्रास्यों में उसी जिकार रूप विगड़ गया जिल प्रकार कि ह्यारे देश में महात्मा सुद्ध के समय में उसका निर्धाक रूप हो गया था परन्तु तो भी वे लोग हहता से उसमें लगे रहें और नियमातुकूल उसका अनुष्ठान करते हैं। कदाचित यही मुख्य कारण है कि वे 'किंग्ल पूजक' छहे जाने लगे। पार्रास्थों ने यह यह किया यहूदियों को सिखाई जिनके हाथों में उसका रूप और भी अधिक दूपित हो गया। माँस भोजी होने ये कारण यहूदियों ने माँस की आहुतियाँ दी परन्तु बिलदान अन्ति में होता था यह इस बात का पुष्ट प्रमाण है कि इस यह किया को उन्हों ने सारदुरितयों से अह्या किया। इस विषय पर बाइबिल में बिस्पष्ट प्रमाण हैं जिनमें से उदाहरणार्थ दो एक दिये जाते हैं, ईश्ववर मूसा से कहता है:—"मेरे लिये तु मृत्तिका की एक वेदी बनावेगा, और उस पर जलती हुई शान्ति की आहुतियाँ देगा। अपनी मेहों और बेलों को चढ़ावेगा सब स्थलों पर जहाँ पर में अपना नाम लिखूं तेरे पास आकाँगा और तुने आशीर्वाद दूंगा।"क

फिर 'पैदायश की कितान' में लिखा है—"और नृह ने इंश्वर के लिये एक नेदी बनाई और उसने अत्येक पवित्र पशु-पत्ती की लेकर अञ्चलित अग्नि में वेदी पर आहुतियाँ ही।" †

मुसलमान लोग, जिन्होंने यह कृत्य सीधा जरदृष्टितयों से न लेक्ट्र यहूदियों से यह्या किया उसमें छिप्त का उपयोग न समम्म सके। इसी कारया उन्होंने अपने विलदानों से अप्ति को दूर कर दिया। केवल पशुओं का वध रह गया। कैसा सोक जनक परिवर्त्तन है कि पवित्र और लामदायक यहा किया के स्थान में केवल निहेंग्व पशुओं का वध होने लगा।

<sup>\*</sup> यात्रा की पुस्तक १४-२४

<sup>ा</sup> ने उत्पत्ति की पुस्तक द-२०

# १०--कुञ्जं साधारण समानताएं।

धार्मिक फ़त्य छौर मन्तन्यों की उपर्यु क समानताओं के श्रति-रिक्त कुछ छान्य छोटी-छोटी वातों में भी सादृश्य हैं उनका भी हम श्रव वर्णन करते हैं:—

?—वाइविल में हमें बतलावा गया है कि ईश्वर ने सिनाई पर्वत पर हज़रत मुसा को १० आदेश दिये। बाइविल में लिखा है—"और मूसा खुदा के पास गया खुदा ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया और कहा कि तू याकूव के घराने से इस प्रकार कहेगा और इसराईल के वालकों को वतावेगा।"क

"मूला पहाड़ पर गया और वादल ने पहाड़ को ढक लिया।" † इसी प्रकार हम ज़न्दावस्ता में देखते हैं कि अहुरमज़दा 'पवित्र प्रभों के पर्वत' पर ज़रदुश्त से वार्तालाप करता है। "अव वह 'पवित्र प्रभों के पर्वत' पर श्रहुर से वार्तचीत करता है।" ‡

२—हज़रत तूह की नौका सम्बन्धी कथा ज़न्दाबस्ता के थिम के बर की कथा से बहुत सहराता रखती है। बाइबिल में लिखा है—"ईश्वर ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की श्रशिष्टता बहुत कुछ बढ़ गई......श्रोर इसके कारण उसे प्रधात्ताप हुआ कि उसने मनुष्य की पृथ्वी पर घृथा पैदा किया इस बात ने उसके हृदय को बहुत दुखित किया श्रोर ईश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य का जिसको मैंने पैदा किया है भूतल से संहार कहाँगा। मनुष्य श्रोर पशु, रेंगने बाले जीव श्रोर बायु में उड़ने बाले सब पित्त्यों को मिटा दूँगा, क्योंकि मुक्ते प्रधात्ताप होता है कि मैने उन्हें बनाया। परन्तु नृह ने ईश्वर की दृष्टि में द्या का स्थान प्राप्त किया। ईश्वर ने नृह से कहा कि समस्त जीवधारियों का श्वन्त मेरे सामने श्रा

चात्रा की पुस्तक थ० १६—३।

<sup>†</sup> वही पुस्तंक १२--१४।

<sup>🕽</sup> फरगर्द १२--१६।

गया है। तू एक सनोवर की लकड़ी की एक नाव बना, तु इस नाव में कोठिरियां वना श्रोर देख! में स्वयम् इन सब जीवचारियों का जितने में जीवन का श्वास है श्रासमान के नीचे से नाश करने के लिये जल-प्रलय करू गा इससे पृथ्वी की समस्त वस्तुएँ नष्ट हो जावेंगीं। परन्तु तुम्म से प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू नाव में श्रावेगा श्रोर श्रपनं बंदे, स्त्री श्रोर पुत्र वधू को लाथ लावेगा। सत्र प्रकार के प्रागियों में से दो दो श्रपने साथ जीवित रखने के लिए लावेगा। उनमें एक नर श्रोर दूसरी मादा होगी। प्रत्येक प्रकार के पित्रयों, पशुश्रों श्रोर पृथ्वी पर रंगने वाले जीवों में से दो दो को जीवित रखने के लिये तु श्रपनं साथ लावेगा। क्ष

इसी प्रकार ज़न्दावस्ता में छातुरमज़दा उस यिम को सूचित करता है "जो छादि पुरुष, छादि राजा छौर सम्यता का मंस्थापक है।" † कि "भयानक शीत ‡ द्वारा संसार नष्ट होने वाला है। "और छातुर-मज़दा ने यिम से कहा है विवंधत के पुत्र सुन्दर यिम प्राकृतिक संसार-कारी शीत पतन होने वाला है जो भयद्भर छौर छुर पाल को छपने साथ लावेगा भौतिक संसार पर विनाशक शीत का पतन होने वाला है, जिससे उद्यतम पर्वतों तक पर घुटनों के वरावर गहरे हिम के पर्त गिरेंगे। × × × × छोर तीनों प्रकार के पशुष्ठों का नाश हो जायगा।"

तव श्रहुरमञ्जदा यिम को परामर्श देता है कि ऐसा श्रर बताया जाने जिसमें वह श्रन्य जीवित प्रायायों के जोड़े के साथ शर्या पा सके—

"२४-इस लिये एक लम्या वर वना जैसा कि घोड़ा दौड़ाने का मैदान चारों श्रोर होता है। उसमें भेड़, वैल, मनुष्य, श्वान, पद्मी श्रोर लाल प्रज्वलित श्राप्त का बीज रख।

<sup>8&</sup>lt;sup>3</sup> उत्पत्ति की पुस्तक ६ । ४—=, १३—२०

<sup>🕇</sup> देखी ज्दावस्ता भाग 🤋 पृष्ट 🐅 ।

रें हुछ विद्वान् श्रमुवाद करते हुए अयानक शीत के स्थान में वर्षा, लिखते हैं। वैस्त्री जृदावस्ता भाग ९ ५० १६ का फुट नोट।

"२७-उसमें तू प्रत्येक प्रकार के वृत्तों के बीज, प्रत्येक प्रकार के फलों के बीज ला जिनमें सब से श्रिधिक श्रन्न श्रीर सुगन्धि हो । प्रत्येक प्रकार की वस्तुर्श्वों में से दो दो ला जिस से वह उस समय तक जब तक कि श्रादमी उस वर में रहे नष्ट न होने पावे।"%

ये समानताएँ स्पष्ट हैं। प्रो० डारमेस्टेटर साहब लिखते हैं कि "यम का वर नृह की नौका से अधिक कुछ नहीं हुआ।"†

इस जल—बाढ़ की कथा शतपय ब्राह्मशा में भी पाई जाती है कि जो वेदों को छोड़ संस्कृत साहित्य की प्राचीनतम पुस्तकों में से है उसमें बताया गया है कि एक मझली ने मनु को सूचना दी कि 'अमुक वर्ष में जल की बाढ़ आवेगी अतएव एक नाव बनाओ और मेरी रच्चा करो। जब बाढ़ अधिक बड़ने लगे तो तुम नाव में प्रवेश करो में तुमको बचाऊँगा। तद्वुसार ही मनु ने किया। ' × × × × आगे यह बतलाया गया है कि बाढ़ समस्त जीवों को बहा ले गई, परन्तु मनु महाराज अपनी नाव में बच जाने के कारण वर्त्तमान मनुष्य जाति के पिता हुये।

(२) डाक्टर स्पीगल छादन के बाग और ज़रदुश्ती स्वगे के मध्य समानता खतलाते हैं। बाइविल में विश्वित छादन के बाग की दो निद्यों छार्थात 'पिशन' और 'गिहन' को वे सिन्छु और प्ररात खतलाते हैं। और छादन के दो बृज अर्थात् शान और जीवन के बृजों को वे श्वेत होम (संस्कृत होम) उत्पन्न करने वाला 'गाव करन' बृज्ज और पीश हीन बृज्ज खतलाते हैं। इन दो निद्यों के सम्बन्ध में प्रो० मोज्ञमूलर लिखते हैं—"हम डाक्टर स्पीगल से सहमत हैं कि पंषान नदी के सिन्ध और गिहन के फ़रात नदी होने में बहुत कम सन्देह है।"‡

परन्तु दोनों वृत्तों के सम्बन्ध में वे कहते हैं कि "इम स्वीकार करते

देखो ज़न्दावस्ता भाग १, ५० १४—१७ फ़रगर्द २

<sup>+</sup> देखो ज़न्दावस्ता भाग १ ए० ११

<sup>‡</sup> Ghips Vol I. p. 156

हैं कि जब तक हम पारसियों के दानों बृजों के विषय में अधिक अभिज्ञता प्राप्त न करलें तब तक हमारी तिनक भी प्रवृत्ति (पारसियों के) पीढ़ा हीन पेड़ और ( वाइविल के ) ज्ञान बृज्ञ के एक होने की ओर नहीं होती। परन्तु सम्भव है कि श्वेतहोम का बृज्ञ हमें ( वाइविल के ) जीवनतर का स्मरण करावे, क्योंकि होम और भारतवर्षीय सेम दोनों के विषय में यही विश्वास है कि उनके स्मपान करने वाले अमरत्व की प्राप्त होते हैं।" \*

#### सारांश

हमने यह सिद्ध किया कि यहूदियों ने अपने धर्म के मुख्य सिद्धान्त ा दुरितयों सं लिये। पूछा जा सकता है कि यहूदी धर्म में कौनसी वात मौतिक वा नई है ? उसमें यह कौनसी वात है जो जरद्विरतयों के मत से निराली है और जिसके सम्वन्ध में नवीन और विशेष प्रकार का ईश्वरीय ज्ञान होने का दावा किया जा सकता है ? ईसाई और यहूदी कदाचित यह उत्तर देंगे कि यहूदी मत की उत्क्रप्टता श्रीर उसके ईश्वरीय ज्ञान होने का यह प्रमाग हैं कि वे पारसियों की दो ईश्वर वाली शिक्षा की अपेक्षा उत्तमतर एक ईश्वरवाद सिखाते हैं। इसका हम उत्तर यह देंगे कि ईमाइयों के ईश्वरवाद की तो कथा ही क्या है जिसमें जैन ( अर्थात एक ईश्वर में तीन आत्माओं ) की अचिन्तनीय और विजन्नस शिन्ना है, - यहूदी लोग भी ईश्वर के सम्बन्ध में ऐसे विचारों का श्राभमान नहीं कर सकते जो पारसियों के विचारों की अपेद्मा पवित्रतर और उत्तम है। एक स्थल पर जिसका एक श्रंश हम पूर्व उद्घृत कर चुके हैं—डाक्टर हाँग लिखते हैं— "िस्पतामा नरदुश्त का अहुरमज़दा वा ईश्वर सम्बन्धी विचार उस इलाही वा जेहोवा [ ईश्वर ] के विचारों से सर्वथा समानता रखता है जिसका वर्यान हम पुरानी 'धर्म पुस्तक' में पाते हैं। वह ऋहरमज़दा को सांसारिक श्रीर श्रात्मिक जीवन का विधाता, श्राखिल विश्व का स्वामी कहता है, निसके हाथ में समस्त प्रायां है। वह प्रकाश स्वरूप और प्रकाश का

<sup>्</sup> अ रेको Chips Vol. I. p. 156-157

मूल है। वह बुद्धि और ज्ञान स्वरूप है उसकी अधीनता में सांसारिष और आस्मिक प्रत्येक वस्तु है, यथा—(वहुमन) विद्युद्ध मन, (अमरताद), अमरत्व (होर्बताद) स्वास्थ्य (अशाविहश्त) सर्वोत्छ्य धर्म, (अमरिताद) भिक्त और पवित्रता (चतर्वेर्थ्य) प्रत्येक सांसारिक उत्तम वस्तु की बहुलता। ये सब विभूतियाँ वह उस पुरुष को प्रदान करता है जो मन, कचन, कर्म तीनों में सच्चा है। अखिल विश्व का शासक होने से वह सक्तानों को केवल उपहार हो नहीं देता प्रत्युत दुष्ट लोगों को दण्ड भी देना है। (देखो प्र० ४३।४)। मलाई और बुराई सुख और दुख जो छुड़ पदा किया गया है वह सब उसी का किया है। श्रहुरमजदा के समान शक्तिशाली एक दूसरा बुरा आत्मा जो उसका सदैव विशेष करता रहता है, यह विचार ज़रदुरती ईश्वर वाद के सर्वथा प्रतिकृत है, यद्यपि पिछले समय की वेन्दीदाद जैसी पुस्तकों से प्राचीन ज़रदुरितयों में इस प्रकार के विचारों की विद्यमानता मिद्ध हो सकती है। "अक्ष

वह अन्यत्र लिखते हैं—"गाथाओं से और विशेषकर दूसरी गाथा से इस दात को हर कोई मुलभना पूर्वक जान सकता है कि उसका (जुग्दुश्तका) ब्रह्म सम्बन्धी ज्ञान अधिकांश एकता पर अवलिम्बत हैं।"†

हम आहुर गाथा से छटा मन्त्र उद्घृत करते हैं—"तुम उन में से दोनों के साथ सम्बन्ध नहीं रख सकते, अर्थात एक ही समय में एक ईश्वर ख़ोर वह देवों के उपासक नहीं बन सकते।" ‡

यह बहुत स्पष्ट है। बस्तुतः वाईबिल में एक ईश्वरवाद के सम्बन्ध में इससे श्रिथक पुष्ट और स्पष्ट विवरण की अरवेषणा करना बुधा है। रहा दो ईश्वर संबंधी दोप जो जरदुरितयों पर बहुधा लगाया जाता है हम कह सकते हैं कि न तो ईसाई धर्म और न बहुदी वा मुसलमानो मत उससे बच सकता है। डाक्टर E. W. West ने पारसी ग्रन्थ Pahalvi

<sup>&</sup>amp; Haug's Essays p. 30.

<sup>†</sup> Ibid p. 30.

t Ibid p. 150.

Texts ( Secred Books of the East Series ) के अनुवाद की भूमिका में स्पष्ट लिखा है कि यदि पाठकगण इस ऋपूर्व विचार के समर्थन की खोज करेंगे कि पारसी धर्म में ईमाई धर्म की ऋपेंचा ऋधिक दो इंश्वरवाद की शिचा है, जैसा कि साधारगतः कट्टर इंसाई प्रन्यकार सिद्ध किया करते हैं, अथवा उन विचार का संशंत खोजेंगे कि भन्नी और घुरी छात्मा की उत्पत्ति अनन्न काल से हुई जैसा कि इस धर्म से अनिमज्ञ स्रोग कहा करते हैं,—ता उनकी अन्वेषणा निरथंक होगी। यही नहीं प्रस्युत वाईविल श्रोर छुरान का ईश्वर श्रीर शैतान सम्बन्धी विचार ज़रद्वरतीमत सिद्धान्त का कुछ विगड़ा हुआ रूप है। ज़रदुरती विचार पूर्वोक्त धर्म की अपेका अधिक युक्त है डाक्टर हाँग के निम्नलिखित शब्दों से अधिक स्रोर क्या स्पष्टीकरण हो सकता है—"यह सम्मति जो स्रव इतनी श्रविक प्रसिद्ध हो गई हैं कि जरहुश्त दो शक्तियों की गिचा देने थे अर्थात् यह ।सखलातं थे कि प्रारम्भ में दो स्वतन्त्र आत्माएँ घी एक अच्छी और इसरी बुरी, एक दूसरी से सर्वधा प्रथम और विपरीत रहने वाली,—यह सम्मति सत जरदुरत के तत्त्रवाद और उनके इंश्वरवाद में में भ्रात्नि करने से पैदा हुई हैं। परमात्मा की पकना और अविभागता के. महान् विचार पर पहुंच कर उसने उस वहे प्रश्न को हल करने का यन किया जिसकी श्रोर श्रनंक शाचीन तथा आधुनिक विद्वानों का ध्यान गया है,—अर्थात् संसार की अपूर्णताएँ, विविध प्रकार के दूपगा, पाप श्रीर नीचता आदि इंश्वर की भलाई, पनित्रता और न्याय से फिस प्रकार प्रतिकृत हो सकते हैं ? प्राचीनकाल के इस महा मुनी ने दो मूल कारगों की कल्पना करके इस कठिन प्रश्न की ताल्विकदृष्टि से इल किया। ये फारण यद्यपि परस्पर भिन्न थे तथापि उन्होंने मिलकर आकृतिक एवम श्राम्यात्मिक संसार की उत्पत्ति की। यह बात यस्त अ० ३० ( देखो पृ० १४६--१५१ ) से भली भाँति जानी जा सकती है।"

> "श्रहुर भजदा जिसने सत् (गया) को उत्पन्न किया चहुमनो श्रर्थात् भन' कहलाता है। दूसरा जिसमे, श्रमत (श्रज्येति) पैदा हुई

श्रक्ममनो श्रर्थात् 'बुरामन' के नाम से विशेषित है। श्रन्छी, सची श्रीर पूर्ण वस्तुएँ जो सत् पदार्थों के श्रन्तर्गत हैं श्रन्छे मन के परिग्राम स्वरूप हैं जो छह बुरा श्रीर श्रमगुत्त है श्रसत की परिधि के श्रन्तर्गत है, श्रीर घुरे मन का फल है। ये दोनों संसार चक्र को चलाने के हेतु हैं, शारम्भ से ही परम्पर संयुक्त हैं। श्रीर इसी लिए थिम (संस्कृत यमी) कहाते हैं। वे श्रहुरमज़दा में श्रीर मतुष्य में सर्वत्र उपस्थित है।"

"यह वास्तिविक विचार दो उत्पादक आत्माओं का है जो ईश्वर के केवल दो भाग रूप हैं। परन्तु उस वहें धर्म संन्थापक की यह शिचा काल पाकर भूल और मिथ्या व्याग्वाओं के कारण विगड़ गई ओर वदल गई। स्पन्तामन्यु को केवल अहुरम दा का नाम समक्त लिया गया, और फिर अंगरामन्यु अहुरमज़दा सं सर्वथा पृथक होने के कारण अहुरमज़दा का प्रवल विरोधी समक लिया गया। इस प्रकार ईश्वर और शैतान के हैंतवाद का आविर्भाव हुआ।" अ

**<sup>%</sup>** Haug's E⊳9ays pp. 30–33.

डाक्टर होंग की सम्मित में जरहुरत का अंगरामन्यु सम्बन्धी विचार फिलासफी के इन्नेंक कठिन प्रभों की पूर्ति करने का यन्नमात्र था। परन्तु यह बात बाइबिल के रोंगन के सम्बन्ध में नहीं कही जा सकती। उसका पृथक् व्यक्तित्व निर्विवाद है। ऐसी अवस्था में हम नहीं समम सकते कि यहूदी मत किस प्रकार प्रतिज्ञा करता है कि वह जरहुरशीमत की अपंचा उत्तम ईश्वरवाद की शिचा देता है। वास्तव में ईरवर के सम्बन्ध में जरहुरितयों का विचार अनेक वातों में यहूदियों के बदला केने वाले, च्या में रुप्ट और च्या में प्रसन्न कोने वाले और क्रांधी जहींका से उच्चतर हैं। केवल यह हैतवाद जिसका अपर वर्धन किया गया ई—एसा दोप है जो जरहुरती ईश्वरवाद की उत्कृष्टता पर इन्ह इंश तक धट्या लगाता है। अगले अध्याय में हम इस वात की लिद्ध करेंगे कि केवल वेदोन ईरवरचाद ही इस दूपया से रहित हैं, और केवल वहीं ईरवरवाद सब से सच्चा विग्रस्थन और तात्विक हैं।

## पंचम ऋध्याय।

### ज़रदुरतीमत का आधार बैदिक धर्म है।

अब इस अपनी तर्क शृंखला की अन्तिम कड़ी की ओर आते हैं, जो यह है कि ज़रदुश्तीमत का उत्पत्ति स्थान वेद हैं। इस इस विपय को—

## वैदिक श्रीर ज़न्दभावा के सादृश्य से

#### आरम्भ करेंगे।

यह समानता इतनी आश्चर्यजनक हैं कि एसिऐटिक सोलाइटी के प्रसिद्ध प्रवर्त्तक सर विलियम जोन्स लिखते हैं—"जब मैंने जन्दमापा के शब्द कोप का अनुशीलन किया तो यह ज्ञात करके कि उसके १० शब्दों में ६ या ७ शब्द शुद्ध संस्कृत के हैं अकथनीय आश्चर्य हुआ, यहाँ तक कि उनकी कुछेक विभक्तियां भी (संस्कृत) व्याकरण के

नियमानुसार ही बनाई गई हैं, जैसं युर्फाद का षष्टी बहुवचन 'युष्मा-कम्' है।" क्ष

जरदुश्ती धर्म और साहित्य के एक उनसे श्रधिक प्रसिद्ध विद्वान श्रयीत डाक्टर हाँग लिखते हैं—"श्रवस्था की भाषा कां प्राचीन संस्कृत से जो श्राजकल वैदिक भाषा कही जाती है, इतना धनिष्ट सम्बन्ध है जितना यूनानी भाषा की विविध बोलियों (Anolic, Conic, Ionic or Attic) का एक दूसरे से।"

ब्राह्मयों के पवित्र सन्त्रों की भाषा, श्रौर पारसियों की भाषा एक ही जानि के दो पृथक्-पृथक् मेदों की नोलियां हैं, जैसे अयोनियन Ionians, Dorians, Aeolians इत्यादि यूनानी जाति के विविध मेद थे इनको साधारगातः हेलनीज Hellenes कहते थे, इसी प्रकार ब्राह्मया श्रौर पारसी भी उस जाति के दो मेद थे जिसको नेद श्रौर जन्दा-वस्ता दोनों ही श्रार्य के नाम से पुकारते हैं।"।

न्याकरण सम्बन्धी रूपों के विषय में डाक्टर हाँग कहते हैं—

चाहे वे सर्वथा एक ही प्रकार के न हों तोभी उन से इतना अधिक साम्य है कि जो कोई संस्कृत का थोड़ा भी ज्ञान रखता है वह उसे सरलता से पहिचान सकता है। संस्कृत और अवस्ता के व्याकरण सम्बन्धी रूपों की उत्पत्ति एक हा प्रकार से होने का सबसे अधिक सुदृदृ प्रमाण यह है कि जहां व्यत्यय वा किसी नियस के अपवाद हैं वहाँ भी उनमें अनुकृतता पाई जाती है। उदाहरणार्थ सर्वनाम और संज्ञा सम्बन्धी विभक्तियों के मेद दोनों भाषाओं मे एक से ही हैं, अहमै 'उसके लिये' = संस्कृत अस्मै, कहमै 'किसके लिये' = संस्कृत कस्मै, यशाम् 'जिनका' = संस्कृत येपाम्। यही बात हम 'कुछ विशेष संज्ञाओं

क्ष देखों Asiatic Researches, II ं 3, quoted by prfessor Darmesteter in Zend Avesta part. 1, 1ntr. p. XX.

<sup>†</sup> Haug's Essays p. 69.

की विभक्तियों में भी पाते हैं जैसे जन्द स्पन् संस्कृत खन् ( क्रुत्ता ) शब्द के रूप देखिये:--

| A Gas directo          |         |         |
|------------------------|---------|---------|
| विभक्ति                | ज़न्द   | संस्कृत |
| एक वचन प्रथमा          | स्या    | श्वा    |
| , द्वितीया <sup></sup> | स्पानम् | श्वानम् |
| ,, বন্তুৰ্থী           | सुने    | शुने    |
| ,, पष्टी               | सुनो    | शुनः    |
| बहुवचन प्रथमा          | स्पानो  | रवानः   |
| ु, पष्टी               | सुनाम्  | शुनाम्  |
| 2.2                    | ·       | -0-2    |

ऐसे ही ज़न्द पथन संस्कृत पथिन के रूप:-

बहुबचन प्रथमा पन्ता पन्थाः

,, तृतीया पथा पथा
बनुबचन प्रथमा पन्तानो पन्थानः

,, द्वितीया पथो पथः

,, षष्ठी पथाम पथाम्।"

###

द्यागे वे कहते हैं:—'संज्ञान्त्रों से जिनमे तीन वचन और ८ कारक पाये जाते हैं यह बात अच्छी तरह जानी जा सकती है कि जन्द भाषा बैटिक संस्कृत से प्राय: पूर्ण रूपेण मिलती है।"†

जन्दावस्ता के विद्वान् अनुवादक पादरी एक० एच० मिल्स का का कथन है कि—-"मैंने भी गाथाओं ‡ की भाषा का बहुत सा भाग वैदिक संस्कृत में परिवर्त्तित किया है। (वस्तुत: यह एक सार्वभौमिक प्रथा हो गई है कि गाथा और ऋषाओं के मध्य जहाँ तक समानता रहती है वहाँ तक समस्त शब्दों की तुलना वैदिक भाषा से की जाती है। ††)"

<sup>&</sup>amp; Haug,s Essays p. 72.

<sup>†</sup> Ibid p, 68.

<sup>📘</sup> जन्दावस्ता के प्राचीन भाग का नाम गांधा है।

<sup>††</sup> ज्न्यावस्ता माग ३ मृतिका ए० १४ ( S. B. E. Series )

### प्रोफ़ेसर मोचमूलर कहते हैं:---

युजिन वर्नफ़ (Eugene Burnof's) के प्रन्यों श्रीर बीप्यसाहब फे मुल्यवान लेख से जो उन्होंने अपनी (Comparative Grammer ) नामक पुस्तक में दिया है यह बात स्पष्ट है कि ज़न्द भाषा अपने व्याकरण और शब्द कोष के विचार से किसी अन्य आर्थ Indo-European भाषा की अपेदा संस्कृत से अधिक सामीप्य रखती है। ज़न्द के बहुत से शब्द में केवल ज़न्द अद्वार वदल कर उनके स्थान में वैसा ही संस्कृत श्रज्ञर लिख देने से वे विशुद्ध संस्कृत शब्द बन जाते हैं। ज़न्द भाषा और संस्कृत में भेद विशेषकर ऊच्म, अनुनासिक और विसमें का है। उदाहरगार्थ संस्कृत 'स' के स्थान में जन्द 'ह' श्राता है। जहाँ संस्कृत मापा श्रार्थ जाति की उत्तरीय (भापा**र्श्नो** श्रर्थात् यूरोप की भाषात्रों ) से शब्द श्रौर व्याकरण सम्बन्धी विशेष-तात्रों में मेद रखती है वहाँ यह जन्द भाषा से बहुधा साहश्य रखती हैं। गिनती के शब्द भी दोनों में १०० तक एक से ही हैं। हज़ार का नाम; सहस्र कंवल मंस्कृत में ही पाया जाता है और तन्द के अतिरिक्त जिसमें वह हज़ार हो जाता है अन्य Indo-European यूरोपियन किसी बोली में वह नहीं आता।"=

दोनों भाषाओं के मध्य पाठकों को स्पष्ट श्रीर धनिष्ट सम्बन्ध का बोध कराने के उद्देश्य से यहाँ हम छुछ मुख्य शब्दों की एक स्वी देते हैं जिसमें संस्कृत श्रीर ज़न्द भाषा के रूप पास पास रक्के गये हैं श्रीर जन होटे होटे परिवर्त्तनों को भी दिखलाया है जो संस्कृत से जंद में जाते हुए शब्दों में हो जाते हैं। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है वे विशेष ध्यान देने योग्य हैं। संस्कृत 'म का ज़न्द में 'ह' हो जाता है।

संस्कृत बहुर\* जन्द श्रहर† <u>श्चर्य</u> ईश्वर, प्राया या जीवन का दाता

<sup>\*</sup> देखो Chips Vol. I. pp- 82-83.

<sup>†&#</sup>x27;असूर' शब्द-श्रमु ( शागा या जीवन ) + रा = देना, ड (उपसर्ग),

सोम होम एक श्रीपधी वा बूटी सप्त इस (फारसी इपत ) मान सास , माह (फा॰ माह ) महीना

श्रथवा श्रम् (प्राया) = रम = श्रानन्द करना से बनता है। उनका श्रन्तरार्थ (प्रायादाता) है। श्रवांचीन संस्कृत में यह राव्य सदा द्वारे श्रयों में व्यवहत होने लगा है, श्रोर वह केवल राज्ञम का पर्याय वाचक वन गया है, जिसका यह श्रयों है कि जो व्यक्ति केवल प्रायों में रमया करता श्रयीत श्रपने वर्तमान जीवन में प्रसन्न होता वा उसका उपभोग करता है, श्रामामी जीवन का ध्यान नहीं करता, जो श्रंबल शारीर का पोपया करता है श्रातमा पर नहीं करता। परन्तु वेदों में यह शब्द श्रनेक वार परमेश्वर के लिये प्रयुक्त किया गया है। हम डाक्टर हाँग की संन्मित उद्युत करते हैं:—

"श्वानेद के प्राचीन भागों में हम 'श्रमुर' शब्द की उन्हीं अच्छें श्रीर प्रशस्त अथीं में व्यवहृत हुआ पाते हैं जसा कि जृंदाबस्ता में। प्रधान देवता यथा इन्द्र (ऋ० वे० १, ४४, ३) वरुण (ऋ० वे० १, २४, १४) अग्नि (ऋ० वे० ४, २, ५, ७, २, ३) सिंवतृ (ऋ० वे० १, ३, ४, ७) कद्र या शिव (ऋ० वे० ४, ४२, ११) इत्यादि को अग्रुर की पद्नी से सन्मानित किया गया है। इसके अर्थ 'जीवित' श्रीर 'आत्मिक' के हैं। यह मानवी स्वरूप के मुक्काविले में ईरवरीय स्वरूपका बोधक है ( Haug s Essays pp. 268—269)

| संस्कृत           | ব্যবহ               | શ્ચર્ય       |
|-------------------|---------------------|--------------|
|                   | 400 hamman          |              |
| सेना              | हेना                | फ्रौन        |
| <del>डास्मि</del> | <del>श</del> ्चह्मि | में हूँ      |
| सन्ति             | हेन्ति              | . वे हैं     |
| असु -             | <b>श्रं</b> हु      | जीवन, प्राया |

| संस्कृत          | जन्द <b>्</b>          | ત્ર્રાર્થ <u>ે</u>          |
|------------------|------------------------|-----------------------------|
|                  |                        |                             |
| विवस्वत्         | विवंहुत 🛪              | सूर्य, एक व्यक्ति वाचक      |
|                  |                        |                             |
|                  |                        | संका                        |
| संस्कृत '        | हैं का जन्द में 'ज'    | हो जाता है:                 |
| संस्कृत          | सन्द                   | द्मार्थ                     |
|                  |                        | -                           |
| हृद्य            | ज्ञरदय                 | दिल                         |
| इस्त             | ज़स्न ( फा॰ दस्त )     |                             |
| वराह्            | वराज                   | सूत्रर                      |
| <b>द्योत</b> ा   | ज्ञोता                 | यज्ञ में श्राहुति देने वाला |
|                  |                        |                             |
| <b>ऋाहुति</b>    | श्राजुति               | <b>ऋाहुति</b>               |
| हिम              | <del></del>            |                             |
| हें<br>रहे       | ज़िम<br><del>•••</del> | वरफ्र-शीत                   |
|                  | <b>ए</b> ने            | पुकारना                     |
| बाहु             | बाजु<br>श्रजि          | भुजा                        |
| <b>अहिँ</b>      | <del></del>            | १-सपे, २-पाप, ३-मेघ         |
| मेधा             | मचदा                   | बुद्धि, ईश्वर जो सवंज्ञ है। |
| संस्कृत 'ज' जन्द | के 'ज़' से बदल जाता    | ा हैं:                      |
| संस्कृत          | जंद                    | ऋर्य                        |
|                  |                        |                             |
| জন ্             | ज़ <b>न</b>            | उत्पन्न करना                |
| ৰজ _             | 'বজু                   | इन्द्र का अस्त्र-विजली      |

<sup>\*</sup> कभी कभी संस्कृत 'स' जंन्द 'ह' से बदल जाता है तो उसके पूर्व अनुस्वार वंदा दिया जाता है, अयाँद सानुनासिक 'ह' हो जाता है, यथा अहु और विवहुंत में।

| संस्कृत                                                        | ज़न्द              | श्रर्थ                                  |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--|
|                                                                |                    |                                         |  |
| जिहा ,                                                         | क्षहिच्या (फा० इ   | क्षहित्वा (फा० ज़नान) जीभ               |  |
| শুলা                                                           | श्रजा              | वकरी                                    |  |
| जानु                                                           | नानु               | घुटना                                   |  |
| यश                                                             | यस्न               | पूजा, बलि                               |  |
| -                                                              |                    |                                         |  |
| यजत                                                            | वजत                | उपास्य, पूज्य                           |  |
|                                                                | •                  | देवदृत                                  |  |
| संस्कृत 'इव' जन्द के 'स्प' से बदल जाता है:-                    |                    |                                         |  |
| संस्कृत                                                        | बन्द               | धर्य                                    |  |
|                                                                | Control Control    | turos/frame                             |  |
| विश्व                                                          | विस्प              | सव                                      |  |
| <b>चारव</b>                                                    | - श्ररूप           | घोड़ा                                   |  |
| रवन्                                                           | स्पन्              | कुत्ता .                                |  |
| संस्कृत 'क्व' और 'स्व' कभी कभी तत्त्व में "क्" से बदल जात है:- |                    |                                         |  |
| रवसुर                                                          | इसुर [ फ्रा॰ खुसुर | ] सुसर                                  |  |
| स्वप्त                                                         | क्रमन २ १ सपना     |                                         |  |
| स्वाप                                                          | ভৰাৰ (দ্লা০) 🕽 ৰ   | र-सोना, सपना देखना 🕠                    |  |
| संस्कृत 'त' जन्द                                               | 'थ' से बदल जाता है | *************************************** |  |
| संस्कृत                                                        | जन्ड               | अर्थ                                    |  |
| मित्र .                                                        | मिथ् (का० मिहिर    | ) १-मित्र                               |  |
|                                                                | A                  | २-सूर्य                                 |  |
|                                                                |                    | ३-ईश्वर                                 |  |
|                                                                |                    |                                         |  |

क्ष अधिक मिलता हुआ रूप 'जिह्ना' होतां परन्तु व्यञ्जनों का स्थान परिवर्त्तन हो गया है। व्याकरण सम्बन्धी परिवर्त्तनों में यह एक बहुत साधारण बात है। उदाहरणार्थ संस्कृत चक्र (घेरा या पहिया) जुन्ह

| संस्कृत | ज <b>न्द</b>              | श्रय      |
|---------|---------------------------|-----------|
| -       | مسحمين                    |           |
| त्रित   | त्रिथ                     | चिकित्स्क |
| त्रैतान | थ्रेवान (फ्रा० फ्ररीदून ) | 77        |
| सन्त्र  | मन्थ                      | सत्त्र    |

मंस्कृत के बहुत से शब्द ज़न्द में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के जले गये और कुछ अन्य शब्दों में स्वर आदि योड़ा सा परिवर्त्तन हुआ है:-

| संस्कृत .      | जन्द                        | - अर्थ             |
|----------------|-----------------------------|--------------------|
|                |                             | - Annual Principle |
| पितर् (पितृ)   | पितर (फ्रा० पिदर)           | वाप                |
| मातर् (मातृ )  | मातर ( फ्रा॰ मादर )         | मा                 |
| भात्र ( भातृ ) | बातर (फ़ा॰ बदर )            | भाई                |
| दुहितर         | दुग्धर ( फ्रा॰ दुख्तर )     | लड़की              |
| पशु .          | पशु                         | जानवर '            |
| गो             | गाउ (फ्रा० गाव ) .          | गाय                |
| उत्तन          | उत्तन .                     | · <b>बै</b> ल      |
| स्थूर          | स्तोर .                     | बछड़ा              |
| मची            | म्बी (फ्रा॰ मगस)            | १-मक्खी            |
| •              | •                           | २-मधुमक्खी         |
| शस्द्          | सरघ ( फ्रा॰ सर्दे )         | शीतकाल             |
| वात            | बाद (फ्रा॰ बाद )            | हवा                |
| अञ्            | ন্ত্রার ( ফ্না০ ন্তান্ত্র ) | बादल               |
| यव '           | थव                          | जी                 |
| वैद्य          | वैध्य                       | चिकित्सक           |
| ऋत्विस्        | . र्घव                      | . यज्ञ करने वाला   |

<sup>&#</sup>x27;चरखें' संस्कृत वक्र का श्रङ्गरेजी में Curve [ कर्ष ] हो जाता है। संस्कृत करयप जो परयक ( सबको देखने वाला ) से निकला है।

| <b>£</b> 8                                                    | भमें का आदि स्रोत                                              |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| संस्कृत                                                       | बन्द                                                           | গ্লাৰ্থ                                                                |
| नमस्ते<br>मनस्<br>यम                                          | नमस्ते#<br>मनो<br>यम                                           | में तुसको नमता हूँ<br>मन विचार<br>शासक, राजा<br>बिशेप का नाम           |
| बरुग<br>धूजहन्<br>चायु<br>भ्रम्यमन्<br>स्रमेति!               | वरेन<br>• वृयुष्न<br>वायु<br>एर्थमन<br>ध्यमेंति                | देवतार्थों के नाम<br>१–भक्ति<br>२–गृष्यी                               |
| इपु<br>रथस्य, रथेष्ठ<br>गांपर्व<br>प्रश्न<br>श्रथर्वन<br>गाथा | हशु<br>रथ<br>रथेस्थ<br>गापर्व<br>प्रश्न<br>छाथवैन<br>गाथा भजन, | वाया<br>दथ<br>दथ का सवार<br>सवाल<br>पुरोहित<br>प्रार्थना<br>पवित्र गीत |

<sup>%</sup> हम आतरों यस्त ( Atarsh yasht ) से उद्धत करते हैं जहाँ ये शब्द आये हैं:—"नमस्ते आतरों मजदा अहरहा"

<sup>्</sup>र "अमीत वेदों में एक खोलिङ्ग वाचक पद है, जिसके अर्थ १ भक्ति आज्ञापालन (ऋ० १-६-३४-२१) पृथ्वी (ऋ० १०, ६२,-४-४) हैं। यह और अमैति नामक प्रधान स्वगीयदूत एक ही हैं, जैसा कि पाठकों को तृतीय निवन्य से ज्ञात हो गया होगा जन्दावस्ता में भी ठीक यही दो अर्थ आते हैं।" ( Haug's Essays p. 274)

| संस्कृत    | . <b>ज्</b> न्द | अर्थ                       |
|------------|-----------------|----------------------------|
|            |                 |                            |
| <b>₹</b> ਇ | <b>হ</b> ছি ়   | ्र पूजने की क्रिया वा यज्ञ |
| अपांनपात   | श्रपांनपात      | बादलों की बिनली            |
| छन्दः क्ष  | जन्द            | १-पद्मात्मक भाषा           |
|            |                 | २-ईश्वरीय ज्ञान            |
| खनस्था‡    | श्रवस्ता        | जो स्थापित की              |
|            |                 | गई। ध्यवस्था               |

श्रिडाक्टर हाँग जन्द शब्द को 'जन' घातु से (जो संस्कृत हा जानने से मिलता है) निकला बताते हैं और संस्कृत शब्द 'वेद' के समान उसके कर्य करते हैं। हम प्रो० मोलमूलर से सहमत हैं कि वह संस्कृत शब्द 'इन्द' से निकला है। वे कहते हैं:="मेरा श्रव भी यही निश्चय है कि बस्तुत: जन्द का नाम संस्कृत इन्द (श्रयात् पद्य भाषा जेंसे scandere) शब्द का श्रपश्रनश है। यह नाम पायानी श्रादि ने वेदों की भाषा को दिया है। पायानी व्याकरण में हम देखते हैं कि बुद्ध रूप इंद में ही शाते हैं। प्रचित्तत संस्कृत में नहीं। हम सद्देव उन स्थानों में इन्द शब्द का श्रवुवाद सदा जन्द कर सकते हैं; क्योंकि वे प्रायः सब ही नियम श्रवस्ता की भाषा (जन्द) से समान रूप से सम्बन्ध रखते हैं। (Chips Vol. I, p. 84-85)

यह ध्यान करने की बात हैं कि ज़न्द शब्द पारसियों की धर्म पुस्तक तथा उसकी भाषा दोनों के लिये प्रयुक्त होता है। पाठकों को यह बताने की छावश्यकता नहीं 'छन्द' शब्द भी उसी प्रकार हो खर्थी में व्यवहृत होता है, खर्थात् वेद ख्रीर वैदिक भाषा दोनों के लिये खाता है।

‡ 'श्रवंस्ता' शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में डाक्टर हाँग लिखते हैं:—सन से उत्तम व्युत्पत्ति वही है कि यह शब्द 'श्रव ∔स्था' से [जिसका अर्थ 'स्थापित किया गया' या 'मृल' है ] निकला है जैसा कि जे मृलर J. Muller साहब ने १८३६ ई० में प्रस्ताव किया था। દ€

इन्द्र देव इन्द्रक्ष देवक्ष

यदि हम यहाँ जन्दाबस्ता के दो एक बचनों को उद्धृत करके उनका संस्कृत भाषा में अनुवाद करदें तो कदचित् यह अरुचिकर कार्य न होगा। उससे पाठकगण्य यह बात ज्ञात कर सकेंगे कि इन दोनों भाषाओं के मध्य कितना थोड़ा अन्तर है।

जन्द

वैदिक संस्कृत

विस्प द्रुज्ञ जनैति

विश्व दुरहो जिन्वति

इससं भी अधिक सन्तोपजनक अर्थ उपलब्ध हो सकते हैं यदि 'अवस्ता' को अ + विस्ता से निकाला जाय [ जो विद्शाने धातु का कर प्रस्ययान्त रूप है ]। ऐसी ब्युस्पित करने से उसकं अर्थ ''जो कुछ जाना गया" या ''ज्ञान'' के होंगे, जैसा कि वेद शब्द के अर्थ हैं जो श्राह्मण की पविश्र पुस्तक हैं।" (Haug p. 1 1)

इस पिछले निर्वाचन में हमको कुछ खेंचातानी जात होती है। हमारे विचार में विद् ज्ञाने घातु से जिससे वेद राव्द निकाला है अवस्ता राव्द निकालने का वृथा प्रयम्न किया गया है। हम प्रो० मैक्स मूलर साहब से सहमत हैं और मानते हैं कि 'अवस्ता' संस्कृत 'अवस्ता' शब्द का दूसरा रूप है क्योंकि संस्कृत स्था जन्द में स्ता रूप हो जाता है। संस्कृत शब्द 'अवस्था' अब तक 'स्थापित' छोर स्थिरता के अर्थों में आता है। यद्यपि उसका प्रयोग "स्थापित नियम अथवा आदेश" के अर्थ में नहीं होता, तथापि हम 'व्यवस्था' शब्द को (जा 'अवस्था' ही का रूपान्तर है केवल 'वि' उपसर्ग उससे पूर्व और लगा है) इस अर्थ में प्रयुक्त करते हैं।

क्ष ये दोनों शब्द जन्द में बुरं अधीं में प्रयुक्त होने लगे हैं। 'देव' के अर्थ 'बुरी आत्मा, और 'इन्द्र' के अर्थ 'बुरी आत्माओं का राजा' हो गये हैं (इन्त्रसमा आदि नाटक देखने वा पड़ने वांलों ने इन्द्र की समा में लाल देव और काले और काले देव देखे होंगे) पाठक

विम्प द्र ज्ञ नशैति यथा हणोति ऐपाम् वाचम् 🗸 ्रप्रत्येक वुरी श्रातमाका नाश ु, 🍇 जाता है। प्रत्येक बुरी श्रात्मा भाग जाती है। जब वह इन शब्दों को सुनता है। ( यसन ३१ वचन ८ डाक्टर हाँग प्रन्थ के प्रष्ट १६६ से च्द्रधृत किया गया ) त्तद्थ्वा परसा अशे सई वच श्रहर कसन जाथा पिता श्रशहा पीव्यो, कसन क्वें स्तारांच दाट् घद्वानम्, कं या नाम्रो उख्रयति निरंफस्ति य्वद्। साचिद् मज्दा वसंमी अन्वय विदुयं। ( उश्ताविति गाथा यस-न ४४ मन्त्र ३ जो हाँग के ग्रन्थ के १४४ पृष्ट पर उट्घृत है)

विश्व दुरत्तो नश्यति यदा शृयोति एतां वाचम्

तत् स्वा प्रष्टा ऋतम्
मे वच अधुर १ को नः
जिता पिता
ऋतस्य पोर्च्यः
का नः कं (स्वः १)
तार्याः
दाद् अध्वानम् । को
यो मासं उच्यति
निरपस्यति स्वत् ।
ताहक् मेधा वरिम
अस्यक्ष वित्तवे ।

श्राश्चर्य पूर्वक स्मरण करेंगे कि इसी प्राकार 'अप्तुर' शब्द का बीकिक संस्कृत में विगाड़ हो गया है। इन तीनों शब्दों के अर्थ अन्स होने से बुछ पाश्चात्य विद्वान यह परिणाम् निकालते हैं कि सम्भवतः किसी समय में भाग्यतवासी और ज़रदुश्तियों के मध्य मत मेद हो गया; परन्तु प्रो० डारमेस्टेटर इस धार्मिक फूट को स्वीकार नहीं करते।

(ज़न्दावस्ता भाग १ भूमिका पृ० ७६-८१ तक), इम इस विषय पर श्रध्याय ५ श्रन्श १३ मे फिर लिखेंगे। हे श्रहुर, मैं तुम से पृछ्या हूं तु.

सुमे सत्य बता कि किस पैदा
करने वाले, सत्य निष्ठा के जनक
ने सूर्य श्रीर नज्जों को मार्ग
दिया। तेर श्रीतिरिक्त ऐसा कीन
है जो चन्द्रमा को बढ़ाता श्रीर
घटाता है। हे सुन्दा! में ऐसी
श्रीर बार्तों को भी जानना
चाहता हूं।

#### २--छन्दों की समानता।

यह कम व्याश्चर्य की बात नहीं है कि ज़न्दावस्ता की छन्द रचना भी वेदों से घनिष्ट समानता रखती है। डाक्टर हाग लिखते हैं कि— "जो छन्द गाथाकों में प्रयुक्त हुये हैं वे उसी प्रकार फे हैं जैसा कि वैदिक मन्त्रों में पाये जाते हैं।"

पादरी मिल्स का विचार है कि—''वैदिक मन्त्रों के चन्द्र गाथा श्रीर पिछले अवस्ता के मन्त्रों से बहुत कुछ साहश्य रखते हैं।"†

उदाहरगार्थ स्पन्ता मन्यु गाथा के विषय में हिखते हैं—"इसके छन्द को विष्टुप कहा आ सकता है क्योंकि उसके प्रत्येक चरण में ११ अज्ञर हैं और उसकी चार पदों में पूर्ति होती है।" ‡

उश्तावेती गाथा यसन ऋष्याय १४ मन्त्र ३ के विषय में जो ऊपर उद्घृत करके वेदिक संस्कृत में अनुवादित की गई है, डाक्टर हाँग कहते हैं—कि "यह इन्द (जिसमें ११ अन्नर के ४ पाद हैं) वेदिक त्रिष्टुप से

<sup>\*</sup> Haug's Essays, p. 143.

t Zend Avesta, preface, p. XXXV1.

<sup>‡</sup> Tbid, p.: 145.

बहुत घनिष्टता रखता है, जिसमें ११, ११ अन्तरों के चार-चरण होने से कुल ४४ अन्तर होते हैं। उरतावेति गाथा में उसकी अपेना ११ मात्रा का एक पद वड़ जाता है। तीसरी स्पन्तामन्यु नामक गाथा में त्रिब्दुप झन्द्र का पूरा-पूरा रूप मौजूद है; क्योंकि उसमें चार पद हैं और प्रत्येक पद १९, ११ अन्तरों का होने से कुल ४४ अन्तर है अर्थात् ठीक उतने ही अन्तर जितने त्रिय्दुप में होते हैं। १९

यसन २१ के द वें मन्त्र के सम्बन्ध में जो ऊपर उद्धृत कर संस्कृत में अनुवादित किया गया है डा० हाँग लिखते हैं— "वह गायत्री छन्द से , बहुत मिलता है, जिसमें २४ अच्चर और ३ पाद होते हैं। प्रत्येक पाद आठ-ब्राठ अच्चरों में बँटा रहता है।" †

फ़रगर्द ६ फे सम्बन्य में डाक्टर हाँग लिखते—"यह गीत प्राचीन वीर छन्द (श्रमुण्टुप) में रचा है, जिससे साधारण श्लोक रचना की उत्पत्ति हुई।" ‡

वे फिर कहते हैं—''होम यश्त का छन्द अञ्च्य से बहुत मिलता जुलता है।'' ;

वं आगे और भी लिखते हैं— "जो इन्द्र यजुर्वेद में आये हैं उन में से कई ऐसे हैं जो- आसुरी नाम से पुकारे गये हैं, जैसे गायत्री आसुरी, उपनिः आसुरी, पांक्ति आसुरी ये आसुरी इन्द्र जन्दावस्ता के गाथा प्रन्यों में भी यथावत् पाये जाते हैं। गायत्री आसुरी में १४ अत्तर होते हैं। यह इन्द्र हमें अहुअविति गाथाओं में मिलता हैं; परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि १६ अत्तरों में से जो साधारणत्या इन्, इन्द्रों में पाई जाती है यहुषा १४ रह जाते हैं। (उदाहरणार्थ देखो यसन अध्याय ३१ मन्त्र ६

<sup>&</sup>amp; Haug's Essys p. 145.

<sup>†</sup> Ibid, p. 144.

<sup>‡</sup> Ibid, p. 252.

<sup>₩</sup> Ibid

स्त्रीर ३१ वें अध्याय की प्रथम दो पंक्तियाँ ) उपनिः स्राप्तुरी जिसमें १४ स्रज्ञ होते हैं (Vohukhshathra) बहुज्जत्र गाथा ( यस २ ) स्त्रों में स्त्रिक्त रूप से पाया जाता है। इसके प्रत्येक पद में १४ स्रज्ञर हैं। पंक्ति स्त्राप्तुरी में ११ स्रज्ञर होते हैं ठीक उतने ही जितने कि हम उरतविति स्त्रीर स्पन्तामन्यु में पाते हैं। १३

# ३-दोनों धर्म के अनुयायिओं का समान नाम "आर्य्य"

पाठकों को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि जो लोग आज हिन्दू कहलाते हैं उनके पुरखा प्राचीन सनय में आर्थ्य हूं नाम से पुकारे जाते थे। परन्तु यह बात अधिक प्रसिद्ध नहीं है कि प्राचीन समय के पारसी लोग भी अपने को आर्थ कहते थे।

भार्य शब्द जुन्दाश्रस्ता में अनेक स्थलों पर आया है कुछ प्रसाग हमें उद्भुत करते हैं:—

"आयों को प्रतिष्ठा में" ( सिरोज़ह I, E)×

"श्राच्यों की प्रतिष्ठा में जिन्हें मज़दा ने बनाया" (सिरोज़्ह I, २४)†
'हम श्राच्यों के सन्मानार्थ हवन करते हैं जिन्हें मज़दा ने बनाया"
(सिरोज़्ह II, & )‡

<sup>\$</sup> Haug's Essays p. 271-272.

अदर्ग के अनुकृत सब मनुष्यों के दो भेद हैं, आर्य्य और अनार्य्य देखो ऋग्वेद १, १०, ४१, = "विज्ञानीद्यार्थ्यान् ये च दस्यवः

<sup>×</sup> Zend Avesta, Vol. II, p. 7

<sup>+</sup> Ibid p. II

<sup>‡</sup> Ibid p. 15

"श्रायों में का आर्य, तीत्र बाया चलाने वाला" (८ यस्त ६)+ "श्रायों के देश किस प्रकार उर्वरा शक्ति प्राप्त करेंगे" १ (वही पुस्तक—८)×

"श्रार्य जाति उस पर मेट चढ़ावे" ( वही पुस्नक-४⊏)%

"गोचरों के स्वामी मिथ्र की प्रतिष्ठा श्रौर प्रभुता के उपलद्दय में ऐसी ह्वि चढ़ाऊँगा जो श्रवश्य ही स्वीकार की जावेगी। विस्तृत गोचरों के स्वामी को जो श्रार्थ्य जाति के निमित्त श्रानन्द दायक सुन्दर निवास स्थान प्रदान करता है हम हवि चढ़ाते हैं।"†

"श्रहुरमज्दा ने कहा यदि लोग वृत्रहन को भेंट चढ़ायेंगे जिसे श्रहुर ने बताया है तो खाच्यों के देशों में किसी शत्रु की सेना का प्रवेश न ही सकेगा, न कुछ, न विपेले वृत्त, न किसी शत्रु का रथ और न वैशी का उठा हुआ भाला स्थान पा सकेगा।" (वहराम यस्त ४८ ‡)

श्रस्तद यस्त का १८ वाँ श्रध्याय केवल श्राय्यों की वीरता से भरा हुआ है। हम यहाँ उमका प्रारम्भिक स्लोक उद्धृत करते हैं:—

"श्रहुर मज़दा ने स्पितामा ज़रहुरत से कहा:—मैने आयों को भोजन, पशु समूह, धन, प्रतिष्टा, ज्ञान—भएडार और इन्य-राशि से सम्पन्न किया है जिससे वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और शत्रुओं का सामान कर सकें।

<sup>+</sup> Ibid p. 95 -

x Ibid part II, p. 96

<sup>&</sup>amp; Ibid. 108

<sup>† (</sup> १० यस्त ४ ) Ibid p. 120

<sup>‡</sup> Zend Hvesta,part II,

<sup>₿</sup> Ibid p. 288.

# ४-समाज का चतुर्विध विभाग।

इस बात को स्वीकार करने में अब समस्त विद्वान् सहमत हैं कि जिस जन्म परक जाति भेद से वर्तमान हिंदूंसमाज ने भयानक रूप. धारण कर रेक्खा है तथा जिसके कारण हिंदु कों का इतना अधिक अधःपर्वन और हास हो चुका है वह वैदिक काल में प्रचलित न था और न वेद उसकी आज्ञा हो देते हैं। ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य और शुद्रों में मनुष्य समाज का वैदिक विधि से विभाग सर्त्रथा भिन्न वस्तु थी। उसका विगड़ा हुआ रूप प्रचलित जाति-मेद हैं।

इस विषय में अधिक जानने के लिये अन्यकार का लिखा 'जाति-मेव' अ नामक पुस्तक पड़ना चाहिये। संचोपतः प्राचीन वर्षा व्यवस्था

वर्रमान जातिमेद से दो मुख्य वार्तों में मेदं रखती है।

१-बह मतुष्य मात्र को ४ समुदायों में विभक्त करती है, अर्थात् आहागा, चित्रय, वैश्य और शूद्र। वर्ण त्रिभाग इससे आगे न बढ़ता। वेद और वैदिक साहित्य की अन्य पुस्तकों में उन अर्सख्य उपज्ञातियों का विज्ञक्क विधान न था जो अब प्रत्येक प्रधान जाति में पाया जाता है। इसने समाज के अगणित दुकड़े कर डाले, जिसके कारण आपस का स्वतन्त्र व्यवहार कठिन हो गया हैं।

- यह वर्णव्यवस्या जनम से न मानी जानी थी, प्रत्युत वह यो-रयता के ठीक छोर न्याय संगउ सिद्धांत पर अवसम्बत थी। या यों किहिये कि यदि कोई मनुष्य ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त कर लेता था, अर्थात विद्या, सत्यनिक्षा और सदाचार पूर्वक पुरोहित, अध्यापक और धार्मिक पथ प्रदर्शक का का कार्य करता था, वह शूद्र कुल में पैदा होने पर भी ब्राह्मण माना जाना था। यदि वह 'सैनिक कर्म' को पसंद करता था तो चित्रिय होता था उसके कुल का तनिक भी विचार नहीं

<sup>\*</sup> जातिभेद--- उसकी उत्पत्ति और वृद्धि अससे हानियाँ और उनके उपाय-कार्य प्रतिनिधि समा संयुक्त प्रांत की ओर से प्रकाशित । सृक्य ॥ )

किया जाता था और यदि वह न्यापार, वाश्विज्य, कृषि या शिल्पकला में ( जो पहिले द्विजन्मों के लिये श्रतुचित न समसे जाते थे ) व्युत्पनन होता था तो नैश्य कहाता था। जो इनमें से किमी भी वर्गों के आव-श्यकीय गुर्णों सं श्रलंकृत न होता था और केवल सेवा कर सकता था वह शुद्र कशता था। इस प्रकार वैदिक वर्णान्यवस्था उन सब दोगों से रहित थो जो बच्चेमान जाति—मेद में पाए जाते हैं श्रीर जिनके कारगा यह भेद जैसा नर हनरी मेन साहब ने लिखा है—''सब मानुपी प्रयार्की : में सब से अधिक हानिकर और नाश करने वाला" हो गया है। वह किसी मनुष्य को क्षाजन्म नीच कमें करने की इसिलिये व्यवस्था न देता था कि उसका जन्म दैवयोग से शुद्र कुल में हुआ है। किसी मनुष्य को समाज में प्रतिष्ठा श्रोर उन्तित केवल इसलिये न मिलती थी कि उसने ब्राह्मग्रा परिवार में जन्म लिया है। वर्गान्यवस्था न्यक्तिगत योग्यता स्त्रौर उत्कृष्टता के सिद्धांतों पर मनुष्य समाज का वर्या-विभाग करती थी। श्रीर यह सब कुछ कार्य-विभाग Division of Labour एवं सह-कारिता Co-operation की शिद्धा के ब्यायार पर था, जो सब प्रकार की सभ्यता की उत्निति श्रीर उत्पत्ति का कारण स्वरूप हैं। जो वेद मन्त्र पौराणिक हिंदुत्रों के विचार में जाति-भेद का विधान करता हैं वह वस्तुतः मानव शरीर की उपमा देकर उन कार्यों का वर्धन करता हैं जिसको चारों वर्गा करते हैं। हम उस मन्त्र को नीचे उद्धृत करते हैं:-

> त्राह्मणोऽस्य ग्रुखमासीद् बाह् राजन्यः कृतः ऊरू तदस्य बद्वैश्यः पदभ्यार्णज्जूदोअजायत ॥

"ब्राह्मण उसके (मनुष्य जाति के) मस्तक हैं। चृत्रिय उसकी मुजा हैं जो, वृश्य हैं व उसके जंघा हैं खौर शूद्र उसके पाँव हैं।"%

भ पौराणिक लोग जो घर्ष करते हैं कि ब्राह्मण ईरवर के मुख से उत्पन्न हुये।
 चत्रिय उसकी भुनाओं से यह अग्रुद्ध है, और प्रसंग से भी विजक्कल विप-

मनुष्य समाज की यही चतुरंग वर्षाव्यवस्था जन्दावस्ता में भी पाई जाती है। डाक्टर हाँग लिखते हैं—''ईरानियों की (जो हिंदुस्तानियों से हतनी घनिष्टता रखते हैं) धार्मिक पुस्तक जन्दावस्ता में स्पष्टनया वर्षों का उल्लेख है, केवल नामों का मेद है १-अधवा ''पुरोहित" ( मंस्ट्टन अधवीं ) २-रथेस्तो ''योद्धा" ३-वास्त्रियोफ्रया ''क्रियकार'' ४-हुइती ( पहलवी-हुइतीख्श ) कारीगर ( मजदूर )—( यसने १६—१७ Werberj )।"क्ष

पो० डारमेस्टेटर ज़न्दावस्ता के अनुवाद में लिखते हैं—
"हम उसमें ( अर्थीन हिनिक्तें में ) चार वर्यों का वर्यान पाते हैं जो
आश्चर्य के साथ हमें उम वर्यान का स्मरण दिलाता है जो ब्राह्मणों की
पुस्तकों में वर्यों की उत्पत्ति विषय में हैं और जो नि:सन्देह भारत वर्ष
से लिया गया है।" †

हम ज्न्दावस्ता के प्रश्नोत्तरों से एक प्रमाण उद्धृत करते हैं :--प्रश्न-सतुष्य की किन कलाओं के साथ--

उत्तर—"पुरोहित, रथारोहित ( योद्धाओं का मुखिया ), विधि पूर्वक भूमि जोतने वाला और शिल्पकार, जीवन की वे ऋवस्था और कज़ाएँ हैं जो शासकों के ध्यान देने योग्य हैं। ये उन धामिक नियमों की पूर्ति करती हैं जिनके द्वारा समाज की सर्वाई के दोत्र में वृद्धि होती हैं।"

रीत हैं। इस विषय पर अधिक विस्तार से जानने तथा सम्लॉ की व्याख्या देखने के लिये प्रंथकार इत बैदिक संग्र नं ० १ (सनुष्य समाज) को पढ़िये, जिसको शार्यश्विनिधि सभा, संयुक्त आंत ने प्रशक्तित किया है और एक श्राने में मिल सकता है।

Quoted from Haug in Muir's Sanskrit Texts, Part II, p. 561.

<sup>†</sup> Zend Avesta part I. b. XXXIII (S.B.E.S.)

Zend Avefta part. I. P. XXXIII (S.B.E.S.)

पारसी धर्म की अर्वाचीन पुस्तकों में भी इन चार वर्गों का वर्गान है। यद्यपि उनके नामों में पीछे परिवर्त्तन हो गया है। उदाहरणार्थ नामा मिरागद में लिखा है-हे आचाद! ईश्वर की इच्छा आवादियों के धर्म के विरुद्ध नहों है। निम्नलिखिन चार वर्गों में से जो कोई इस मार्ग पर चलेगा वह स्वर्ग पावेगा—होरिस्तारान, नूरिस्तारान, सोरिस्तारान, रोजिस्तारान। पारसियों का सबसे पिछला धर्म-बन्थ लेखक सामान पंचम अपर्य के कथन पर इस प्रकार टीका करता है:--

होरिस्तारात् को पहलवी में रथोर्नान † कहते हैं वे पुरोहित हैं छौर इस लिये बनाये गये हैं कि धर्म की रज्ञा करें, उसकी उन्नति छौर छान्वेदरा करें छौर राज्य प्रबन्ध में सहायता दें।

नूरिस्तारान् को पहलवी में रथेस्तारान् ‡ कहते हैं । वे राजा श्रौर योद्धा हैं श्रौर ऐसी योग्यता रखते हैं कि उन्हें मुखिया, सरदार, शासक तथा देश का प्रयन्थकर्त्ता नियुक्त किया जावे।

गोरिस्तारात को पहलवी में वास्तरयोशान कहते हैं। वे सब प्रकार की सेवा करते हैं।

रोजिस्तारान् को पहलाबी में होधशायन् कहते हैं । वे विविध प्रकार के उद्यम और कृषि कार्य करते हैं । इन समुदायों के अतिरिक्त तुक्ते और कोई मनुष्य जाति न मिलेगा ( अर्थात् इन चार वर्गों में समस्त मनुष्य जाति आ जाती है )

श्रायों की चारों वर्णों की व्यवस्था से श्रमिझ ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जो पारसी ग्रन्थों में लिखित उपर्यु क वर्ण विभाग की उत्पत्ति वेदों से न माने ?

<sup>†</sup> ज़न्द 'श्रय्वन्' = संस्कृत 'श्रथवंन' देखो डाक्टर हाँग का लेख जो पहिले दिया जा जुका है।

İ ज़न्द 'रथेस्त' 🏿 संस्कृत 'रथेप्ट' श्रर्यात् रथ में बैठने वाला वा योदा ।

इसी सम्बन्ध में यह कथन करना भी मनोरंजक होगा कि वैदिक धर्म के श्रवुयायी द्विजों ( श्रर्थात पूर्व के तीन वर्णों) की आँति पारिसयों के तिये भी यहोपवीत धारण करने का विचान किया गया है, जिसे वे 'कुरती' कहते हैं। हम वेन्दिदाद से निश्नतिखिन प्रमाण देते हैं—

"ज्रह्दत ने श्रहरमज़दा से पृद्धा है श्रहरमज़दा ! किस श्रपराध के कारण श्रपराधी मृत्यु द्रुट पाने के योग्य होता है ? श्रहरमज़दा ने कहा—'चुरे मत वा धर्म की शिचा हैने से' हे स्पितामा ज़रहुरत ! जो कोई तीन वसन्त श्रह्युओं तक पवित्र सूत्र (कुरती) नहीं धारण करता गाथा श्रों का पाठ नहीं करता, पवित्र जल की प्रतिष्ठा नहीं करता इत्यादि।" श्र

पारितयों की किश्ती सातवें वर्ष में हो नी हैं। वैदिक धर्म में यही-प्रवीत का समय बाठवें बपे से आरम्भ होता है।

### ५-ईश्वर सम्बन्धी विचार । 🕠

ईश्वर के सम्बन्ध में बैदिक और ज़रदुश्ती शिक्ताओं में समानता दिखाने के पूर्व उन अमों को दूर कर देना आवश्यकीय सममते हैं जो अब तक वेदोक्त ईश्वर के सम्बन्ध में फैज रहे हैं।

वेदों पर प्रायः ये दोष लगाया जाता ई कि वे बहुदेवोपासना, तत्व पूजा छोर प्रकृति पूजा खादि की शिक्षा देते हैं। यह दोपारोपया सर्वशा स्याय विरुद्ध है। इस भूल का कारण आग्नि, इन्द्र मित्र वरुण आदि वैदिक शब्दों के दो भिन्न अधी का मिश्रित करना है। वैदिक निर्वचन का यह प्राचीन और सुनिक्षित सिद्धान्त है, जिसका महत्व जितना ही अधिक सममा जाय कतना ही अच्छा है, † कि वैदिक शब्दों के गैंगिक आर्थ लिये जाने चाहियें। इस प्रकार वेदों में जो शब्द व्यवहृत

क्ष वेन्द्रिदाद फगर्द ३≒

<sup>†</sup> इस निषय पर श्राधिक व्याल्या देखना हो तो पं॰ गुस्दन कर्त Terminology of the Vedas and European Scholars नामक गुस्तक परिये।

हुए हैं उनके दो अर्थ होते हैं और कभी-कभी दो से भी अधिक। उदाहरणार्थ 'इन्द्र' शब्द जो इदि ऐश्वर्य धातु से निकाला है कम से कम तीन अर्थों में प्रयुक्त होता है। कभी उसके अर्थ एर्थ के होते हैं क्योंकि उसका प्रकारा, ऐश्वर्य वा तेज युक्त होता है, कभी उसके अर्थ राजा के होते हैं जिसके अधिकार में संसादिक ऐश्वर्य होता है और कभी-कभी उसके अर्थ ईश्वर के होते हैं जिसका अनुपम ऐश्वर्य है। स्वामी द्यानन्द कृत सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुझास में इस विषय की पूर्या व्याख्या की गई है। उसमें प्रन्थकार ने ऐसे बहुत से शब्दों के यौगिक अर्थ देकर भली भली भाँति सिद्ध किया है कि जब वे शब्द उपासना के विषय में प्रयुक्त होते हैं तो उन सबसं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ही बोध होता है। इन शब्दों में से कुलेक को उनके अनेक अर्थी सहित नीचे उद्धृत करते हैं:—

१-इन्द्र, (इदि, ऐश्वय<sup>६</sup> धातु से )

=(१) सूय (२) राजा (३) परमेश्वर ।

२-मिन्न, (मिद, स्नेहने धातु से )

=(१)सूर्य्य (२) सखा (३) सत्रका मित्र परमेश्वर।

३—वरुण, ( १— वरुणो, ईव्यीयाम् धातु सं )

=(१) श्राकाश, (२) परमेश्वर जो महान् और सर्वोत्तम है।

। ४-- श्राम, ( श्रंच गति पूजनयो धातु से )

=(१) श्रम्नि या उष्णाता जो शीवता पूर्वक गमन करती हैं, (२) सर्वन्या-पक श्रौर उपासनीय परमेश्वर ।

५-- वायु ( वा-गति गंधनयो धातु से )

= (१) हवा (२) परमेश्र जो सब से अधिक बलवान है।

६-चन्द्र (चिदि, श्राह्वादे धातु से )

=(१) चन्द्रमा जिसे देख सब आनन्दित होते हैं

(२) सर्वसुखों का दाता परमेश्वर ।

७--यम ( यम उपरमे धातु से )

=(१) राजा (२) सबका शासक।

८--- काल, (कल संख्याने घातु से )

= (१) समय (२) परमेश्वर जो सवकी गराना कग्ता है।

६--- दक्ष; (यज देव पूजा सङ्गतिकरण दानेपु घातु सं )

=(१) उपासना या श्राहुति देने की प्रक्रिया, (२) परमेश्वर जो पूजा के योग्य है।

१०-- ऋ, ( बदिर छाअ़्विमोचने घातु से ) =(१) राजा जो दुर्धों का दमन करता है (२) ईरवर जो दुर्धों को दण्ड देता है।

श्रीर भी शब्द हैं जो वेदों में साधारणतया ईश्वर के लिये प्रयुक्त होते हैं, परन्तु पाखात्य विद्वान श्रपने हृद्यों पर पुरायों की कथा, वर्तमान समय के हिन्दुओं के पिथ्या श्रम श्रीर मूर्ति पृजा का हुप्रभाव पढ़ने के कारण बहुधा उन्हें विविध देवताश्रों के श्रर्थ में लेते हैं। ब्रह्मा, विष्णु. शिव प्रसिद्ध शब्द इसी प्रकार के हैं जो हिन्दुओं के देवालय में तीन प्रधान देवताश्रों के लिये श्राते हैं। मुविश्न पाठकों को यह वताने की श्रावश्यकता नहीं कि ऐसे विश्वार वेदों से सर्वधा वाहर हैं। स्वामी द्यानन्द सरस्वती उपयुक्त नामों की निम्न प्रकार व्युत्पत्ति श्रीर ज्याख्या करते हैं:—

नवा—( बृहि वृद्धी धातु से ) परमात्मा जो बड़ा है।

विष्णु--विष्--( विष्ल ज्यामी धातु से ) ईश्वर जो समस्त वस्तुओं में ज्यापक है।

शिव—(शिव कल्यायों घातु से) ईश्वर जो सब भलाईयों का कारण है।

शंकर—का शब्दार्थ 'वह जो कल्यागा करता है।' महादेव—का शब्दार्थ 'देवों में बहा' है। गर्णेश—का शब्दार्थ 'गर्सो का स्थामी' है।

ये समस्त शब्द एक ईश्वर का हो बोध कराते हैं। इस बात की पुष्टि देवों की आन्तरिक साची से होती है। हम यहाँ ऋग्वेद का मन्त्र उद्धृत करते हैं।

इन्द्रं िनत्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गुरुत्मान् । एकं सद्विप्राः बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिक्वानमाहुः ॥

ऋ० वे० मं० १ स० १६४ मंत्र ४६॥

उस एक अविनाशो ब्रह्म को जो दिन्य स्वरूप, उत्तम गुर्गों से युक्त परमात्मा है विद्वान लोग बहुत से नामों से पुकारते हैं, जैसे इन्द्र ( ऐश्वर्थ्य युक्त ) मित्र ( सब का सखा ) यरुग्य ( सर्वोत्तम ), अग्नि ( सब का उपास्य) यम (सब का राजा) मातरिश्वा (सब से बलवान)।

डसी वेद के दूसरे स्थान में हम पाते हैं :--

सुपर्ण विष्रा कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति । ऋ० मे० १० सू० ११४ में ४।

विद्वान् और बुद्धिमान् पुरुष श्रनंक गुरा युक्त एक परमेश्वर की सत्ता को श्रनंक प्रकार से वर्णन करते हैं।

यजुर्वेंद् में फिर हम पढ़ते हैं:—

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद् वायुस्तदु चन्द्रमाः।

तद्व शुक्र तद् ब्रह्म ताआपः स प्रजापतिः ॥

यजुर्वेद ऋध्याय ३२ मं १।

"वह छाग्नि ( ज्यासनीय ) है, वह आदित्य ( नाश-रहित ) है, वह बायु ( अनन्त वल युक्त ) है, वह चन्द्रमा ( हर्प का देने बाला ) है, वह शुक्त ( उत्पादक ) है, वह ब्रह्म ( महान् ) है, वह आपः (सर्वव्यापक) है, वह प्रजापति ( सब प्राधियों का स्वामी ) है।" उपर्युक्त विचार की पुष्टि नीचे लिखी वाह्य साची से भी होती ई:— केवल्योपनिपद् में लिखा है:—

स त्रह्मा स विष्णुः स रुद्रः स शिवः सोऽक्षरः स परमः स्वराट् । स इन्द्रः स कालाग्निः स चन्द्रमाः ॥

कैवेल्योपनिपद्

वह ब्रक्ष ( महान् ) है वह विष्णु ( सर्वव्यापक ) है, वह रुद्र ( द्रव्ह देने बांला ) है, वह शिव ( सव आनन्द और भलाइयों का मूल ) हैं। वह अक्रर ( अविनाशी ) है, वह सब से अधिक उच और सब से अधिक दीप्तिमान् हैं, वह इन्द्र ( ऐश्वर्यवान ) हैं; वह कालाग्नि ( पूजनीय और सब की गण्ना करने वाला) है, वह चन्द्रमा (आनन्द का देने वाला) है।

फिर मनुस्मृति में लिखा है:-

प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसत्णोरिष । रुक्मामं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुष परम् ॥ एतमर्गिन वदन्त्येके मनुमन्ये प्रज्ञापितम् । - इन्द्रमेकेऽपरे प्राणमपरे ब्रह्मशाक्वतम् ॥

. मनु १२-१२२-२३

सनुष्य को चाहिये कि पमेश्वर को जाने, जो सब का शासक, सूद्रम से भी सूद्रम, प्रकाशयुक्त और केवल ध्यान द्वारा जानने योग्य है। कोई वसे अग्नि (पूजा के योग्य) कोई रुनु (स्नस्वी) कोई प्रजापित (सब प्रजा का स्वामी) कहता है, कोई उसे इन्द्र (ऐश्वर्यवान्) कोई प्राग्य (जीवन-मूल) और कोई उसे सनातन ब्रह्म कहता है।

इस विषय में श्रम फैलाने का सव से श्रधिक प्रभावपूर्ण कारण 'देव' या उससे निकले हुये देवता शब्द का श्रग्रुद्ध श्रर्थ है। स्वामी दयानन्द सरस्वती के 'देव' शब्द के शुद्ध अर्थ श्रोर विद्वता पूर्ण व्याख्या करके सर्व साधारण को हलवल में डालने से पूर्व, यूरोप में संस्कृत के विद्वानों का यह ढंग था कि वे देवता शब्द का द्रार्थ सदैव "ईश्वर" किया करते थे। वेदों में बहुत सी वस्तुओं को देव या देवता के नाम से विशेषित किया है। इसिलिये यह सहज ही में कल्पना करली गई कि वेद अनेक ईश्वरों में विश्वास रखने की शिचा देते हैं। समस्त संस्कृत साहित्य में अन्य किसी एक शब्द के अनुवाद ने इस सनातन और महान् धम्में के किसी महत्व पूर्ण विषय पर इतना भ्रम नहीं फैलाया जितना कि उपर्युक्त शब्द के अनुवाद ने।

, देव शब्द दिव प्रकाश ने ‡ घातु ने निकला है अतएव उसका अन्नरार्थ चमफीली या प्रकाश युक्त वस्तु है और इसी कारण उसका गौण व रूढ़ि अर्थ वह वस्तु है जो दिन्य गुण रखती है। इस लिये सूर्य्य, चन्द्र और सृष्टि की अन्य शक्तियाँ अर्थात् अप्रि, वायु आदि के लिये देवता शब्द का प्रयोग किया गया है। हम यजुर्वेद में पढ़ते हैं:—

अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवतादित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा बृहस्पति-देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता।

यजु० १४–२०

इस विर्णय में स्वामी द्यानन्द सरस्वती के लेखों ने समस्त विचारों की काया पलट दी है। प्रो० मैक्समूलर अपने एक सब से पिछले प्रन्थ में अर्थात् India: what can it teach us? में जिसमें स्वामी द्यानन्द के विचारों का प्रभाव स्पष्ट रूप से मलक रहा है। स्वीकार

<sup>्</sup>री दिन घातु के ऋति साधारण ऋर्य चमकने के हैं परन्तु उसका प्रयोग १० भिन्न श्रयों में होता है। व्याकरण के श्राचार्य पार्स्यनी जी कहते हैं:—

<sup>&</sup>quot;दिखु क्रीड़ा विजिगीया न्यवहार चुति स्तुति मोद मद स्वप्न कान्ति गृतिषु, क्रीड़ा, विजय कार्मना न्यवहार, चुति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कान्ति, गिति प्राप्त के अर्थों में दिव चातु न्यवहत होता है।

करते हैं। "कोप हमें चतलाते हैं कि देव के अर्थ ईश्वर और देवताओं के हैं तिस्सन्देह एसा है भी—परन्तु यदि हम वेदों के सन्त्रों में देव शब्द का उल्था सदेव (God) परमेश्वर करें तो वह भाषान्तर न होकर वेदिक किये के विचारों का रूपान्तर करना होगा। प्रारम्भ में देन के अर्थ 'प्रकाशयुक्त' के थे। अत्यन्त्र वह निरन्तर आकाश, नज़न्न, सूर्य उपा, दिन, बेसन्त ऋतु, नदी और पृथ्वों के लिये अयुक्त होता था और जब कोई किय सब बस्तुओं को एक शब्द में जिसे हम सामान्य संहा कहते हैं वगान करना चाहता था तो वह उन सब को देव कहता था।"

वे फिर लिखते हैं—'हमें कभी नहीं भूलना चाहिये कि प्राचीन धार्मिक गाथाओं में जिन्हें हम देवता कहते हैं, वे वास्तविक छोर जीवित व्यक्ति न थे जिनके विषय में हम कह सकें कि वे ऐसे या वैसे थे। देव जिसका अनुवाद कि हमने ईश्वर किया ई केवल गुण वाचक संक्षा है। वह ऐसे गुणों को प्रकट करता है जो अन्तरिक्त और पृथ्वी में, सूर्य और नक्षतों में उपा और समुद्र में समान हैं अर्थात् प्रकाश।" †

इसिलयं हम प्राचीन ऋषियों को केवल इस कारता कि वे उपर लिखे भौतिक पदार्थों को देवना के नाम ने विशेषित करते हैं वह ईश्वर बादी अथवा प्रकृति पूजक नहीं कह सकते। यदि हम ऐसा कहें तो उस मतुष्य को भी ऐसा ही कहना होगा जो सूच्ये और चन्द्रमा को प्रकाश युक्त कहता है अथवा प्रकाश युक्त आकाश या चमकती हुई विजय आदि का वर्णन करता है।

यास्क्रमु न जिनकी प्रमाशिकता वेद विषय पर सब से आधिक मानी जाती है छोर जो वैदिक कोप (निष्ठ हु) और वैदिक निर्वचन शास्त्र (निरुक्त) के सुप्रसिद्ध कर्ता हुये हैं। देव शब्द की ब्याल्या और भी अधिक विस्तृत कार्यों में करते हैं।

<sup>\*</sup> Iudia:what can it teach us ? page 218.

<sup>†</sup> Ibid p. 160.

वह देव शब्द की इस प्रकार निरुक्ति करते हैं:—

देवो दानाद्वा दोपनाद्वा दोतनाद्वा स्थानो वा स्वति। निरुक्त ७।१५। जो हमें किसी प्रकार का लाभ पहुँ वाता है, जो वस्तुओं को प्रकाशित कर सकता है या उन पर प्रकाश डाल सकता है और जो प्रकाश का मूल स्रोत (वा स्थान) है वह 'देव' है।

अतएव द्रेग शब्द अनेक और वस्तुओं के लिये प्रयुक्त होता है। हम यहाँ उसके हुछ विशेष अर्थों का उल्लेख करते हैं:—

(१) वह माटा निता के लिये व्यवहृत होता है क्योंकि वे इसकी श्रमान लाभ पहुँचाते हैं। तैंनिरीयोपनिषद् में माता, पिता आचार्य के कहे गये हैं:—

मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य्य देवो भव । तैत्तिरीय उपनि० अञ्च० ११ ।

२-वह विज्ञान पुरुषों के लिये भी आता है क्योंकि अनेक आत्मा प्रकाश युक्त होते हैं, श्रोर वे अनेक वार्तों पर प्रकाश डालते हैं। शत-पथ ब्राह्मरा में लिखा है "विद्वार्थ सोहि देवाः"—विद्वान पुरुष देवता हैं।

३—उसका इन्द्रियों के लिये भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उनके द्वारा हमें भौतिक ( दृश्यमान ) जगत का झान होता है । उदाहरणार्थ यजुर्वेद में लिखा है।

अनेजरेकं मनसो जनीयो नैनद् देवा आप्तुवन पूर्व मर्पत्। यजु० अ० ४ मं० ४।

परमेश्वर एक है वह गतिशील नहीं तथापि उसकी गति मन से भी ऋधिक है। यद्यपि वह पूर्व से ही इन्द्रियों में है तथापि इन्द्रियाँ (देव) उस तक नहीं पहुंच सकतीं। फिर मुख्कोपनिपद् में पढ़ते हैं:—

न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्येदेवस्तपसा वर्मणा चा। ज्ञानप्रसादेन विशुद्ध सन्त्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्वलं ध्याय-मानः ॥ मुण्डक २ । ८ परमेश्वर नेत्र या वाणी श्रथवा श्रन्य इन्द्रियों (देवों) के हारा नहीं जाना जाता श्रोर न तप वा कर्मों से प्राप्त होता है। प्रत्युत जो मनुष्य विद्युद्ध भाव से उसका ध्यान करता है वह ज्ञान की शान्त ज्योति से इसका दर्शन करता है।

४—इसारे पाठकों में से बहुत से इस बात को जानते होंगे कि
प्रत्येक चैदिक मन्त्र का देवना होता है। यूरोपीय संस्कृत तिद्वान, इससे
उस देवता विशेष का फर्य लेते हैं जिसे उस मंत्र में सम्योधित किया
गया है। विविध मन्त्रों के विविध देवता होने के कारण यह कल्पना कर
ती गई है कि वैदिक ऋषी बहुत से देवनाओं को पूजने और सम्योधन
करने वाले ये परन्तु यह बहुत चड़ी भूल है। यास्क्सुनि कहते हैं:—

अयातो दंवतं तद्यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां तद्यतिमत्यानश्चते । संपा देवतोपपरीक्षा यत्काम ऋष्टियस्यां देवतायामर्थ पत्यमिच्छन् स्तुतिम् प्रयुक्तो तद्देवतः स मन्त्रो अवति ॥ निरुक्त ७ । १

इसका यह भावार्थ है कि मंत्र के देवता से उस विषय का मह्या करना चाहिये जिनकी उसमें ज्याख्या की गई है। "India: what can it teach us?" नामक पुस्तक में जिससे इस पूर्व भी उदाह-रण दं चुके हैं। प्रो० मोचमूलर स्वीकार करते हैं कि—"यदि इस' इन चस्तुओं को जिनका वर्णन विदिक्त मन्त्रों में किया गया है देव या देवी कहते हैं तो हमें एक प्राचीन हिंदू धर्म वेता (प्रकट रूप से उनका स्र्मि-प्राय यास्कमुनि से हैं) की वात स्मरणा रखनी चाहिये कि मंत्र के देवता से निर्वाचित विषय के अतिरिक्त और कुछ स्रीमाय नहीं है।"क्ष

४---देव शब्द परनेश्वर के लिये भी आता है, लो सब वस्तुओं का अकाशक, समस्त अकाश खौर ज्ञान का मृल क्षोत और वन सब वस्तुओं का प्रदाता है जिनका इस संसार में उपभोग करते हैं, परन्तु उसका खर्य

<sup>\*</sup> India: what can it teach us ? p. 147

सद्व इंश्वर हो नहीं होता। वस्तुतः जैसा कि प्रोफ्रेसर मोत्तमूलर मानते हैं देव शब्द वस्तु वाचक नहीं प्रत्युत गुणवाचक है। अतएव इसका प्रयोग उन समस्त वस्तुओं के लिए हो सकता है जिसमें उसके निर्वाचित गुण पाये जाते हैं जैसे प्रकाश, लाम पहुँचाना, चमकाना, अथवा किसी वस्तु पर प्रकाश डालना आदि।

श्रव पाठक गण देख सकेंगे कि यदि पुराने श्राय्ये लोग सूर्य, चन्द्र, श्राकाश, समुद्र, पृथ्वी, अन्तरित्त को देवता कहते थे तो इससे यह न सममना चाहिये कि ये उन्हें दंधर मानते थे अथवा उनको पूजा करते थे। ये सब तथा बहुत सी श्रोर भो वस्तुएँ ईश्वर के समान देवता के श्रथों के श्रन्तर्गत श्रा जानी हैं; परन्तु इन सब में से केवल एक ईश्वर ही पुजने के योग्य हैं। यजुवेंद्र स्पष्ट रीति से कहता है:—

वेदाह मेतं पुरुष पहांतमादित्यवर्ण तमसः परस्तात् । तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय ॥ यजुर्वेद ३१।१८

हम उस परमात्मा को जाने जो पूर्या प्रकाश स्वरूप और अन्धकार से परे हैं। केवल उसी का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसके अनिरिक्त मुक्तिका दूतरा, मार्ग नहीं है।

शतपथ त्राक्षमा में स्पष्ट श्रीर जोरदार शब्दों में वतलाया गया है:-

योऽन्यां देवतामुपासते न स वेद यया पशुरेव सदेवाम् ॥ शतपथ कां० १४ अ० ४

जो किसी दूसरे देवता की पूजा करता है वह नहीं जानता, वह विद्वानों के मध्य प्रमुवत् है।

हम यहाँ ऋग्वेद से कुछ मन्त्र उद्घृत करते हैं जिनसे प्रकट होगा कि वेद में कितनी स्पष्ट और युक्ति संगत रीति से विशुद्ध छोर पूर्या ईरवर बाद की शिक्ता दी गई है:—

हिरण्यगभः समनत्तरात्रं भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।

स दाधार पृथ्वी बाम्रुतेमां कस्मैदेवाय हविपा विघेम ॥१॥ य आत्मदा बलदा यस्त्र विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः । यस्यच्छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥२॥ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इट्राजा जगतो वभृव । य ईशे अस्य द्विपद्रचतुष्पदः कस्मै द्वाय द्वावण विधेम ॥३॥ यस्येमे हिपवन्तो पहिन्दा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः । यस्येमाः प्रदिशी यस्य वाहु कस्मैदेवाय हविपा विधेम ॥४॥ ' येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृद्दा येन स्वः स्तभितं येन नाकः। योऽन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मैदेवाय हविषा विधेम ॥५॥ यं ऋन्दसी अवसातस्तभाने अभ्यक्षेतां मनसारेजमाने यत्राधिसर उदितो विभाति कस्मै देवाय इविषा विधेम। 1६।। आपोह यद् बृहतीविञ्चमायन् गर्भं द्धानाः जनयन्तीर्गन्तम् । ततो देवानां समवर्त्ततासुरेकः कस्मैदेवाय हविषा विधेय ॥।।।। यश्रिदापो महिनापर्य पश्यद् दक्षं दघानाः जनयन्तीय ज्ञम् । यो देवानामधिदेव एक आसीत् कस्मैदेवाय इविषा विधेम ॥८॥ मानोंहिंसीज्जनिता यः पृथिवया यो वा दिवम् सत्यधर्माजजान। यश्रापश्चन्द्रा बृहतीर्जजान कस्मैदेवाय हविषा विघेम ॥९॥ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता वसूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु दयं स्याम पत्तयोरयीणाम् ॥१०।

ऋ॰ वे॰ सं॰ १० सू॰ १२ सं॰ १---१०। ज्ञारम्भ काल में ईश्वर था जो प्रकाश का मूल है। ज्ञालिल विश्वे का वही एक स्त्रामी था। उसी ने प्रध्वी और ज्ञाकाश को स्थिर वर रक्खां था। वहीं ई जिसकी हमें प्रार्थना करनी चाहिये।

जो श्राहिनकज्ञान श्रोर वल का देने वाला है, संसार जिसकी पूजा करता है, जिसकी श्राज्ञा का पालन सब विद्वान लोग करते हैं, जिसकी शरया श्रमरत्व है, जिसकी छाया मृत्यु है उसी देव की हम उपामना करें। र।

जो श्रपनो महत्ता के कारण इस चराचर जगत का एक मात्र राजा है, जो हुपाये छोर चौपार्थों का उत्पादक छोर स्वामी है उसी देव की हम उपासना करें।

हिमवान पर्वत छौर जल से भरे लमुद्र जिसके महत्व की घोषणा करते हैं, ये दिशाएँ जिसकी भुजा हैं उसी देव की हम उपासना करें।

जिसने इनने बड़े आकाश को धारण किया हुआ है, और पृथ्वी को अचल कर रक्खा है, जिसके द्वारा स्वर्ग और मोच स्थित हैं जो समस्त अन्तरिच में अपने आस्मग्रल से व्याप्त हैं, उसी दंव की हम अपासना करें।

्र जिसकी श्रोर पृथ्वी श्रोर श्रन्तरित्त देखतं हैं क्योंकि वे उसी की रत्ता में स्थित श्रोर उसी की इच्छा से परिचालित होते हैं जिसमें सूर्य उदय होता श्रोर चमकता है उसी देव की हम उपासना करें।

जिस समय इस विस्तृत प्रकृति वा उपादान कारण ने जो श्रिप्त दशा में था नथा जो विश्व को अपने गर्भ में धारण किये था—अपने आप को प्रकट किया उन समय वहीं समस्त प्रकाशवान् पदार्थों (देवों) का जीवन था उसी देव को हम उपासना करें।

जिससे श्रपनो महत्ता से उस फैले हुये उपादान कारण को जिसमें उज्याता श्रोर क्ष शक्ति धारण को हुई थी श्रोर जिससे यह सृष्टि प्रादुर्भूत

क्ष इस मंत्र और इससे पहिले मंत्र में विश्व की प्रकीर्यावस्था की ओर संकत है। हम इस विपय पर आगे चल कर विचार करेंगे। (देखो इस अध्याय का अंश ७ सृष्टि उत्पिच) 'आप' शब्द 'आपल' धातु से निकला है जिसके आर्थ ज्यापक होना या फैलना है। अतएव हमने इसके आर्थ फैले हुये उपादान कार्या वा प्रकृति के किये हैं। 'इचंद्धानः'

हो रही थी, जो समस्त प्रकाश युक्त पदार्थों (देवों) का एक मात्र "श्राधिदेव है ससी देव की हम उपासना करें।

जो पृथ्वी का उत्पादक है और फिल सत्य नियम वाले ने आकाश को भी पैदा क्रिया है और जिलन विस्तृत और प्रकाश युक्त उपादान का प्रादुर्भाव किया है, वह हमें दुःख न पहुंचावे, उली देव की हम उपासना करें।

हे जिरव के स्वामी! तेरे श्रतिकित इन उत्पन्न हुए पदार्थों को वहा में रख कर शासिन करने वाला कोई दूसरा नहीं है जिन वस्तुश्रों की कामना में इम तेरी उपासना करते हैं यह हमारी हों श्रीर इम संसार के समस्त उत्तम पदार्थों के स्वामी हों।

इत दस मंत्रों के स्कल में 'एक' शब्द चार वार तं कम व्यवहत हुआ। यदि पाठक गण ईश्वर के श्राहितीय होने में इससे श्राधिक स्पष्ट, श्रासंदिग्ध, सुन्दर और प्रौढ़ वर्णन की खोज दूसरे धर्म पत्यों में करेंगे तो खोज निष्मल होगी।

जब कभी वेदों या उपनिपदों के एक या दो वाक्य जिन में ईरवर एकत्व का वर्यान होता है, पाश्चात्य विद्वानों के लमस प्रस्तुन किये जाते हैं तो वे सट कह उठते हैं कि कि ये 'कार्डेतवाद' की शिक्षा देते हैं, एक टंक्युता और शक्ति रखने वाला तथा 'जनयन्तीर्यक्षम्, स्ट्रिष्टि उत्पन्न करने वाले ये वाक्य जो इस मंत्र में खाये हैं और गर्भ द्धातः विश्व को अपने गर्भ में धारया करने वाला, और जनयन्तोरियम्' अन्ति या आन्तेयवस्था को पेदा करने वाला-जो वाक्य इससे पूर्व के मंत्र में आये हैं इनसे स्पष्ट प्रकट है कि 'आप' से यहाँ जल का अभिप्राय नहीं प्रत्युत उपादान कारया प्रकृति से है, जो सृष्टि से पूर्व परमायास्त्य से फेली रहती है। (जल को भी आप इसी कारया कहते हैं कि उनमें फैलने का गुया है)।

क्ष उदाइरकार्य मि॰ जे॰ मरहक Mr. J. Murdoch अपनी बैदिकं. क्षिन्द्रहुन्त (रीज़ीक्न रिफारम सीरीज नृतीय भाग ) में कहते हैं:—अदितज़ाद कींद्र हट्ट-इरेयरवाद की शिका का कभी कभी संमिश्रक कर दिया जाता है; ईश्वरवाद की नहीं और इनका छर्थ यह है कि केवल एक ईश्वर है दूसरी कोई वस्तु नहीं, यह नहीं है कि परमेश्वर एक है दूसरा परमेश्वर नहीं छर्थात् ऐसे वाक्यों का अभिन्नाय अर्द्धेतवात एक है। परक ईश्वरवाद परक नहीं। हमें खेद है कि मन्य के प्रकृत विषय से हम अधिक दूर नहीं जा मकते। हम इस बात का निर्णाय पाठकों के ऊपर छोड़ते हैं कि इन मन्त्रों को जिनमें परमेश्वर को विश्व का विधाता और स्थिर रखने वाला, समस्त विश्व का एक मात्र राजा स्वर्ग को व्यवस्थित रखने वाला, समस्त विश्व का एक मात्र राजा स्वर्ग को व्यवस्थित रखने वाला, समस्त विश्व का प्रदान करने वाला और हमारी पृजा के योग्य वर्णान किया गया है। किसी प्रकार भी अर्द्धेतवाद की शिचा देने वाला समम्ना जा सकता है ? अब हम अर्थवंवेद के कुछेक मन्त्रों को प्रो० मोचमूलर के भाष्य सहित नीचे च्दुधृत करते हैं:—

वृहन्ने पामधिष्ठाता अन्तिकादिन पश्यित ।

यस्तायन् मन्यते चरन् सर्व देवा इदे विदुः ॥१॥

यस्तिष्ठति चर्रात यथ वश्चित योनिलायम् चरित यः प्रतङ्कम् ।

द्वी संनिपद्य यनमन्त्रयेते राजा तद्वेद वरुणस्तृतीयः ॥२॥

उतेयं भूमिर्वरुणस्य राज्ञ उतासौ द्योवृहती द्रे अन्ता ।

उतो समुद्रो वरुणस्य क्कक्षी उत्तासमञ्जलप उदके निलीनः ॥३॥

उत यो द्यामतिसपित परस्तान्त समुख्याते वरुणस्य राज्ञः ।

दिवस्पशः प्रचरन्ति दमस्य सहस्राक्षा अति पश्यन्ति

भूनिम् ॥ ४॥

परन्तु यथार्थं में एक ईरवर की पूजा हिन्दू धर्म में नहीं पाई जाती । छान्दोग्य के 'एकमेवाद्वितीयंत्रहा' (ईश्वर एक है बिना दूसरे के ) वाक्य को केशवचंद्रसेन ने ग्रहण कर लिया था परन्तु इसके यह अर्थ नहीं है कि कोई दूसरा ईरवर नहीं है । प्रस्युत ये हैं कि जन्य दूसरी वस्तु नहीं है जो सर्वथा मिक्स सिद्धान्त है।"

सर्वं तद्राजा वरुगो विचष्टं यदन्तरा रोदसी यत् परस्तात् । संख्याता अस्य निमिषो जनाना मधानिवस्त्रज्ञी निमिनोति तानि ॥ ५ ॥

येते पाद्या वरुग सत् सप्त त्रेधा तिष्टन्ति विपितारु शन्तः । छिनन्तु सर्वे अनृतम् वद्ग्तः यः सत्य वाद्यति तं सुजन्तु ॥ ६ ॥

अधर्व कां० ४ सू० १६॥

इन सब का अधिमाता वह्या के ऐसे देख रहा है, मानो वह समीप है, यदि कोई मनुष्य खड़ा होता है, चलता है, छिपता है, या लेटने को जाता है, वा उठता है या दो मनुष्य परस्पर कानाफूसी या मन्त्रया करते हैं तो राजा वहणा उस जानता है, वह तीसरा वहां उपस्थित है। १—२

यह प्रथिवी तथा विस्तृत व्याकाश जिसके सिरे बहुत दूर हैं राजा बहुए के अधिकार में हैं। दानों समुद्र (व्याकाश क्षीर समुद्र) वर्ष्ण की कुन्नी हैं क्षीर वह पानी के इन छोटे से विन्दू में भी प्याप्त है।

, यदि कोई पुरुष त्राकाश से भो बहुत परे भाग जाय तो भी वह राजा बरुपा से नहीं बच सकता ।३।

उस के गुष्तचर आकाश से संसार की श्रोर व्याते हैं और सहस्रों नेत्रों से इस पृथ्वी पर दृष्टिपात करते हैं । ४।

राजा वरुपा उन सब को देखता है जो व्याकाश और पृथिवी के कान्य में है। त्याकाश इनसे भी परे है। उसने मनुष्यों के नेत्रों के पलक मारने की भी गयाना करली है। खिलाड़ी के पांसा फेंकने के समान उसने समस्त वस्तुओं को श्रखण्ड रूप से स्थित कर रखा है। ४।

हे वरुण ! तेरे भयानक पाश जो सात सात और तीन-तीन करके

क्षे ईरवर के नामों में से एक नाम जिसके अर्थ महान् और सर्वोत्तम हैं।

फैले हुये हैं मिथ्यावादियों को फांस लें ख्रौर सत्य बोलने वालों को

छोड़ देवें। ६।

ऋव यह स्पष्ट हो गया कि वेद विशुद्ध और पूर्ण एक ईश्वरवाद की शिचा देते हैं जो श्रद्धतवाद के सिद्धान्त से उतनी ही भिन्न है जितनी वह ईश्वर के मानने वाले दूसरे धर्मी (विशेषनः सैमीटिक Semitic श्रर्थात यहूदी, ईसाई श्रीर मुहम्मदी मतों ) के ईश्वरवाद से । यहां हम इस बात को दिखलावेंगे कि जब ईरवर सम्बन्धी वेदों का ज्ञान एक मत से दूसरे मत में गया तो उसकी अवनति ही हुई, उन्नति नहीं । जैसी उसकी शिचा वेदों में दी गई वह उतनी ही उत्कृष्ट श्रौर पूर्ण है जितना मान-वीय बुद्धि के लिये सोचना या सममता सम्भव है। जिन्दाबस्ता में उस Anthropomorphism ईश्वर को मनुष्य के से गुरा और स्वभाव वाला समभाने की छुछ रंगत चड़ जाती है। इस देखते हैं कि ऋहुरमज़दा सतज्रदुश्त सं वातें श्रीर परामर्श करता है। इंजील श्रीर छुरान में वह सवथां मतुष्य के गुर्खों की धारण कर लेता है श्रीर परमेश्वर का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि मानों वह एक स्वेच्छाचारी सम्राट् है, जो मतुष्य कं सभी भाव श्रौर विचार, बृद्धि श्रौर दूपखों कं बशीभूत हैं। बाइबिल में हम ठंड के समय ईश्वर को 'अइन के बाय में टहलता हुआ' पाते हैं। वह 'त्रादम को पुकारता' है, जो उसकी पुकार को सुनता है। फिर यह श्रादम व हौश्रा की श्रपनी श्राज्ञा का उल्लंघन करने के लिये धिकारता तथा शाप देता है। इस उसको 'परचात्ताप करता हुआ' पाते हैं कि इसने पृथ्वी पर मनुष्य को क्यों बनाया श्रीर 'इससे उसे हार्दिक दुःख पहुंचा'। वह क्रोध पृथंक कहता है कि 'मैं मनुष्य और पशु, रेंगने वाले जन्तु श्रीर हवा में उड़ने वाले पित्तयों को नष्ट कर दूंगा क्योंकि इस वात से मुक्त पश्चात्ताप होता है कि मैंन उन्हें बनाया'। खोर वह अपने असहाय जीवों पर जल-प्रलय भेजता हैं; परन्तु दूरदर्शिता के विचार से कि कहीं ऐसा न हो कि इन सबको नष्ट करके मुक्ते फिर पश्चात्तांप करना पड़े, वह नूह श्रीर उसके परिवार को बचा रखता है तथा उसे अपनी नाव में

प्रत्येक प्रकार के जानवरों का एक जोड़ा रखने की आजा देता है। जब जल बाढ़ समाप्त हो जाती है तो नृद् उसके निये अप्रि में आहुति देता है और ईश्वर 'सुगन्धि स्ंधता हैं' और अब पूर्वापेक्षा अधिक शान्त अवस्था में होने के कारण अपने किये पर प्रकट रूप से पश्चानाप करता हुआ कहता है:—

'मनुष्य के लिये फिर में कभी पृथ्वी को न विकारूँ गा ? क्योंकि मनुष्य के हृदय की कन्पना लड़कपन के कारण चुरी होनी है (मानी शह पूर्व इस बात से अभित हो नथा) और जैसा कि मैंने कहा है फिर प्रत्येक तीवधारी को न नष्ट करू गा ।'क्ष

यह चित्र हैं जो वाइविल में इंस्वर का खोंचा गया है कुरान इम दुर्गीन की—जो वाइविल में इंस्वर की हुई है और भी क्योगिन कर देना है। उसमें ईस्वर की तसवीर इस ढंग की खोंची गई है मानो वह एक विलवृत्त स्वेच्छाचारी सम्राट् है और वह भी अच्छे स्वभाव का नहीं। वह उस सिंहासन पर बैठता है जिसे कर्रा मुख्ला पर बाठ फरिस्ते घारण किये हुए हैं। † वह काफिरों को शाप देनाई तथा उनसे युद्ध ठानता है और अपने अनुयायियों को भी बसा ही करने का आदेश देना है है। वह ऐसी कड़ी शपयें खाता है जिनको खाना अपनी प्रतिष्ठा का विचार रखने वाले वहुत ही कम लोग पमन्द करेंगेह। वह कपने आपको भाकर कहने तक नहीं हिचकता । जिन प्रकार उसकी शक्ति असीम

<sup>\*</sup> देखी बाहदिल उत्पत्ति का पुस्तक स० ४, स्रायत ==६ १४-१६ । स० ६, स्रायत ६, ७, १३-२२ । स० = सा० २१ ।

क्तान भव्याय ६६

<sup>‡</sup>कुरान अध्याय २

<sup>§</sup>कुरान कश्याय ४७

<sup>\$.</sup>कुरान भ० ३७, म० ४२, म० ७६, म० ६६

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>.कुरान घ० द

हैं चेंसे ही उसकी महान् स्वेच्छाचारिता भी श्रात्यन्त हैं। कुरान कहता है—'ईरवर जिसे चाहना हैं बुरे मार्ग की श्रोर ले जाता है जिसे चाहता है उसे सतपथ की श्रोर प्रेरित करता हैं ।'

दूसरा दोप जिससे वैदिक ईश्वरवाद सर्वथा मुक्त है श्रीर जो जन्दा-वस्था इंजील व कुरान के ईश्वरवाद पर धच्चा लगता है प्रथम श्रध्याय में वर्षित किया जा चुका है, अर्थान शैतान के व्यक्तित्व की शिक्ता चतुर्थ अध्याय के चौथे अंश में इस सिद्ध कर चुके हैं कि वह सिद्धान्त वेदों के एक ऋलङ्कार को ठीक न समम कर निकाला गया है। जिसमें उस संप्राम का वर्णन किया गया है जो संसार में प्रकाश श्रौर श्रन्यकार के बीच श्रीर भलाई श्रीर सुराई के बीच सदा होता रहता है। जन्दाबस्ता में शैतान के लिये पुरुषभावारोपण का विचार अपूर्ण है उस जन्दावस्ता में 'श्राक्रम्मने' ( बुरा विचार ) श्रंगरा मन्यु ( श्रग्नेय या हानिकारक मन ) श्राज्यिद्दर्क जलता हुआ सांप कहा गया है, परन्तु इंजील और कुरान में उसका व्यक्तित्व उतना ही वास्तविक हो जाता है जितना कि स्वयम परमेश्वर का, यहां तक कि वह भौतिक रूप घारण कर लेता है और सांप † के रूप में मानव जाति के आदि कालीन माता पिता को छल कर जनसे ईश्वराज्ञा का उद्घंघन कराता है और इस प्रकार मंसार में पाप का वीज वोता है जिसका परिग्राम यह होता है कि आदम और हब्बा उस स्वर्ग से बाहर कर दिये जाते हैं जो ईश्वर ने उनके लिये रचा था †। वह ईश्वर के पुत्र और अवतार ईसामसीह तक को प्रलोभन देता है। 🏻

हम देखते हैं कि इंजील, क़ुरान और बाइबिल में जाने से बेदोक्त ईरवरवाद में पवित्रता और उत्कृष्टता की न्यूनता ही हुई है अधिकता नहीं

<sup># ,</sup>कुरान **भ**० ६

<sup>🕆</sup> उत्पत्ति का पुस्तक घ० ३, १

<sup>†</sup> वही पुस्तक अ० ३, २३-२४

<sup>‡</sup> मत्ती की इंजीज अ० ४, १–19

श्रीर जो छुछ यहाँ ईरवर के सम्बन्ध में कथन किया गया है वह धर्म के श्रास्य महत्व पूर्ण विचारों के सम्बन्ध में भी यथार्थ है, क्योंकि परमेश्वर का विचार उन चारों मतों का मूल सिद्धान्त है जिनके विपय में हम यहाँ लिख रहे हैं। धर्म रूपी नदी की धार श्रपनं उद्गम स्थान के निकट स्वच्छ होती है, जहाँ वह आकारा से गिरने वाले खत्यन्त रवेत हिम से निकलती है। परन्तु जब वह नीचे श्राकर घाटियों श्रीर मैदानों में वहती है जहाँ उसमें किनारों की जमीन से श्राने वाला पानी मिल जाता है तो वह कमशः सर्वोत्तम प्रारम्भिक पवित्रता को खों बैठती है। उसके न्यूनाधिक गँदले पानी से भी प्यासों के सूले होठ शीतलता का श्रास्थादन करते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य के लिये विलक्ष्त जल न मिलने की श्रपेना ऐसे जल का प्राप्त हो जाना भी उत्तम है। परन्तु क्या इस मैंले जल की उस विश्रुद्ध निर्मल जल से तुलना हो सकती है लो श्राकाश से गिरे हुये हिम से बिना पार्थिव परिमाणुओं के मल के निकल कर बहता है। ईश्वर ऐता करे कि हम उस स्रोत के समीप पहुंचे श्रीर श्रपनी श्रात्मिक गृष्णा श्रमाने के लिये उसके स्वर्गीय अल का पान करें। तथास्तु!

, ऊपर के लेख से पाठकों को ईश्वर-पंम्वन्धी वैदिक शिक्षा का हुछ ज्ञान होगा। चतुर्थ अध्याय में यह हिलाया गया है कि ईश्वर के सम्बन्ध में जरदुश्त का क्या विचार था। पाठक सुगमता से देख लोंगे कि (इप्युक्त दो दूपगों को छोड़ कर) अहुरमजदा का विचार वेदोक्त परमेश्वर के विचार से पूरी समानता रखता है। केवल दोनों में ही समानता हो सो बात नहीं अत्युत वेदों में जो नाम ईश्वर के लिये अयुक्त हुये हैं उनमें से बहुत से शब्द जन्दावस्ता में भी व्यवहृत हुये हैं। स्वयं अहुरमजदा शब्द ही ऐसा है जो अवस्ता में ईश्वर के लिये अनंक बार आया है। यह शब्द विदेक अधुरमेधक से समानता रखता है। इसी अकार के निम्न लिखित शब्द भी हैं:—

क्षे इसी अध्याय के श्रंश १ में असुर शब्द पर फुट नोट देखों ?

संस्कृत जन्द श्राय्येमन् ऐर्यमन् मित्र मिश्र् नाराशंस नार्थोसंह वृत्रहन् वृत्रध्

इससे भी अधिक आश्चर्य युक्त यह वात है कि इनमें से अधिकतर शब्द ऐसे हैं जो ज़न्दावस्ता में भी: उन्हीं दो अधी में व्यवहृत हुए हैं जिनमें कि वे वेदों में आये हैं। हम अर्यमन् शब्द के सम्बन्ध में डा० हॉग के लेख को ट्यूशृत करते हैं।

"दोनों धर्मों के प्रंथों में अर्नन्त दो अर्थों का वोधक है। (१) मित्र और साथी.......और (२) एक देव या आत्मा का नाम (जिसे हमको ईरवर या परमात्मा कहना चाहिये) जो विशेषतः विवाह का देवता है और उस अवसर पर ब्राह्मण तथा पारसी दोनों ही आह्वाहन करते हैं।" †

' ज़न्द में मिथू शब्द उन्हीं तीनों अर्थों में आता है जितमें 'मित्र' -शब्द वेदों में व्यवहृत हुआ है, अर्थात् स्टबं, सहायक और ईश्वर । फ़ारसी का 'मिहिर' शब्द अब भी पूर्वोक्त दो अर्थों में प्रयुक्त होता है।

भग (जन्द बच) ईरवर और भाग्य इन दो अयों में प्रयुक्त होता है। धृत्रहन के भी दो अर्थ हैं अर्थात् (१) बुराई को नष्ट करने वाला ईरवर और (२) अन्धकार को छित्र-भिन्न करने वाला सुर्य्य।

नाराशंस के सम्बन्ध में डाक्टर हाँग कहते हैं:—नाराशंस (देखो यास्क निरुक्त ८.६) और न्योंसंह एक ही है नरगेसंह ज़न्दावस्ता में एक देव दूत का नाम है जो अद्भुरमज़दा के सन्देश वाहक का कार्य करता

<sup>†</sup> देखों Haug's Easays p. 273 (जो शब्द कोटक में हैं वे हमारे में )

है, (देखो वेन्दिदाद २२)। वेद मंत्रीं में इसी पद पर हम र्यान और पूपण को पात है। इस शब्द के अर्थ हैं "जो सनुष्यों से प्रशंसा किया गया हो" धर्यात् प्रसिद्ध । नाराशंत (१) ईश्वर और (२) ऋगिन उन श्रयों में श्राता है। पिछले श्रर्थ में नाराशंस या निर्योसंह दिन्य संदेश-वाहक या दुतक्ष कहाता है। क्योंकि अन्ति या अधिक समुचित राष्ट्री में बप्जता द्वारा जल बाष्प श्रीर श्रन्य पदार्थों के रस एक स्थान से इसरे को जाते हैं। इसलिये अग्निया उपगुता को प्रकृति या उसके स्वामी ईश्वर का उत कह सकते हैं।

अंश ६—३३ देवता हमारं कुलेक पाठकों ने वेदों के ३३ देवताओं के सम्बन्ध में हुना होगा कि जब भारतवर्ष में अवनत होते हुये बदिक धर्म ने बहु ईरवरवाद का स्वरूप धारण कर लिया तो कदाचिन् ये ३३ देवता ही वड़ते-बड़ते हिन्द् देवालय के ३३ कोटि देवता बन गर्य। वेदों के ३३ देवता क्या थे १ क्या वे ईरवर थे १ कदापि नहीं । पण्डित गुरुदत्त की Terminology of the Vedas नामक पुस्तक में जो इस विषय की व्याख्या की गई है वह इतनो स्पष्ट अपैर सुन्दर है कि हम उसका विस्तार पूर्वक यहाँ श्रववाद देते हुये चमा याचना की श्रावश्यकता नहीं सममते।

इम देख चुके हैं कि यास्क मुनि उन चीजों के नामों को ( मंत्रों का ) देवता कहते हैं, जिनके गुण मंत्रों में वर्णित हैं तो फिर देवता क्या पदार्थ हैं ? वे समस्त वस्तुएँ जो मानवी ज्ञान का विषय हो सकती हैं, मतुष्य का सारा ज्ञान देश और कल इन दो वातों से विरा हुआ है। हमारी कारण कार्च्य श्रभिज्ञता विशेषतः घटनाश्रौं का कम, यह कम क्या है ? केवल समय में घटनाओं का नियम से संगठित होना फिर हमारा ज्ञान किमी वस्तु का ज्ञान होना चाहिये उस वस्तु के लिये किसी

देखो यहुवेंद २३, १७ जिसमें घानि या गरमी हो दृत कहा गया है— श्रप्ति दृतं पुरोदघे हन्यवासुपम ने । देवान् श्रामादयाहित ॥ यञ्ज० २३।५६ ।

म्थान का होना श्रावरकीय है। इस प्रकार हमारे ज्ञान की परिस्थित देश और काल हैं। अब ज्ञान के आवश्यकीय श्रंगों के सम्बन्ध में विचार करते हैं। झान के सब से ऋधिक विस्तृत मेद श्रान्तरिक श्रोर पाय है। जो इस मनुष्य देह के बाहर घटित होता है उसका ज्ञान गाय ज्ञान फहता है। यह हरयमान जगत् के विभव का ज्ञान है। विज्ञान वैत्ता लोग इस परिगाम पर पहुँ चे हैं कि प्राकृतिक विज्ञान अर्थात् भौतिक जगत का विज्ञान दो वस्तुओं के अस्तित्व को प्रकट करता है (१) प्रकृति वा उपादान कारण और (२) शक्ति, उपादान कारण का हमें स्वयमेव योध नहीं होता । हम प्रकृति में कंवल शक्ति के प्रकाश को देखते हैं, जिनसे. प्रत्यच ज्ञात होता है। इस प्रकार बाह्य जगत का ज्ञान शक्ति और उसके परिवर्त्तनों का ज्ञान रह जाता है। अब हम आन्तरिक ज्ञान की श्रीर श्रांत हैं। श्रान्तरिक ज्ञान का उक्षेख करने में सब से पूर्व मनुष्य की . ष्पारमा जो चेतन सत्ता है। दूसरे ब्यान्तरिक भाव जिनका माननीय श्रात्मा को ज्ञान होता है, छान्तरिक भाव दो प्रकार के हैं। वे या तो ष्प्रात्मा के स्वाधीन श्रीर ज्ञात कर्म वा ऐसे कर्म हैं जिनका उसे स्वयम् ज्ञान होता है श्रोर इसलिये जिन्हें हम चेष्टित कर्म कह सकते हैं, श्रथवा शरीर के एसे कर्म हैं जो श्रात्मा के शरीर में उपस्थित रहने से प्रादुर्भूत होते हैं। श्रतएव उन्हें हम जीवन सम्बन्धी कर्म वा प्राण नाम से पुकार सकते हैं ।

इस लिये क्षेय पदार्थों का (a priori) विश्लेषण हमें ६ बातों की श्रीर ले जाता है, काल, देश, शक्ति, श्रात्मा, प्राग्य श्रीर चेष्टित कर्म, ये वस्तुएँ देवता कहाने योग्य हैं। उपर्यु क गराना से हमें यह परिणाम निकालना चाहिये कि निरुक्त में लिखा हुआ वैदिक देवताओं का ज्ञान यदि वास्तव में सत्य है तो हमें वेदों में काल, देश, शक्ति, श्रात्मा, प्राग्य श्रीर चेष्टित कर्म इन इः वातों का देवताओं के रूप में समावेश मिलना चाहिये श्रान्य किसी का नहीं। श्राश्री इस कसौटी से परीचा करें :—
नीचे लिखे मंत्रों में हम ३३ देवताओं का वर्णन पाते हैं :—

त्रयित् शंतास्तुवत भृतान्यशाम्यन् प्रजापितः परमेष्टथाधि-पतिरासीत् । यजुर्वेद १४। ३१

ं यस्य त्रयिक्षश्रंदेवा अंगे गात्राविभेजिरे। तान्वे त्रयिक्ष सदेवा नेके त्रहाविशे विदुः। अथर्व० १९।४।२७

सवका स्वामी, विश्व का नियन्ता, सब को स्थिर रखने वाला ३३ देवताओं द्वारा सब वस्तुओं को मह्या किये हुये हैं ॥१॥ सबी ब्रह्म विद्या को जानने वाले ३३ देवताओं को मानते हैं जो अपने-छपने कमी को यथा विधि करते हैं।

अब हम विचार करते हैं कि ये ३३ क्या हैं, जिससे हम अपनी पूर्व विवेचना से तुलना कर सकें और इस ममस्या की पूर्ति कर सकें।

शतपथ ब्राह्मया में लिखा है:-

सहोनाच महिनान एवैपामेते त्रयिक्षंश्चित्व देवाहति । कतमे ते त्रयिक्षं श्विद्यष्ठी वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्यास्ता एक-त्रिश्चिद्वन्द्रश्चेव प्रजापतिश्च त्रयिक्षं शाविति ॥ ३ ॥ कतमे वसव इति । अग्निश्च पृथिवी च वायुश्चान्त्रिक्षं चादित्यश्च घौश्च चन्द्र-माश्च नक्षत्राणि चेते वसव एतेषु हीदं सर्व वसुहित मेते हीदं थे सर्व वायुयन्ते तद्यदिदं सर्व वास्यन्ते तस्माद्वसव इति ॥ ४ ॥

कतमे रुद्रा इति । दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशस्ते यदास्मान् मर्न्याच्छरीरादुत्कामन्त्यथ रोदयन्ति तद्यद्रोदयन्ति तस्माद्रद्रा इति ॥ ५ ॥

कतम आदित्या इति । द्वादश मासाः संवत्मर स्यैता एते हीद् ॰ सर्वमाददानायन्ति तद्यदिद ॰ सर्व माददानायन्ति तस्मा-दादित्या इति ॥ ६ ॥ कतम इन्द्रः कतमः प्रजापति रिति । स्तन यित्तुरेवेन्द्रो यज्ञः प्रजापतिरिति । कतमः स्तनयित्तु रित्यक्षनि-रिति कतमो यज्ञ इति पक्षव इति ॥ ७ ॥

कतमे ते त्रया देवा इतीम एव त्रयो लोका एषु हीने सर्वे देवा इति । कतमी द्वी देवा विन्यन्नं चैच प्राणक्वीत । कतमी अध्यर्घ योऽयं पवते ॥८॥

तदाहुः यदयमेक एव पवतेऽथ कथ मध्यर्घ इति यदस्मि-चिद् 🗘 गर्व मध्याध्नोत्तेनाध्यर्ध इति । कतम एको देव इति स ज्ञाह्य दित्या चक्षते । ज्ञातपय पृ० १४, १६

(देखो स्वामी दयानन्द सरस्वती की ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पृप्त ६६)

उपर्यु त्तवचनों का छार्थ हैं कि याज्ञवल्क्य शाकल्य से कहते हैं— कि ये ३२ देवता परमेश्वर की महिमा का प्रकाश करते हैं। प्रसु ११ स्थादित्य, इन्द्र स्रोर प्रजापति मिल कर सब ३३ हुये। प्रसु ये हैं:—

खिन्न, पृथ्वी, वायु, अन्तरिज्ञ, आदित्य, द्यौ, चन्द्रमा, शरीर झौर नज्ञ । ये वद्य इरा लिये कहाते हैं कि सब् पदार्थ इन्ही में वसते हैं और समस्त जीवित, गनिशीज, और सत्तात्मक पदार्थी के निवास स्थान हैं।

त्र ११ हैं, १२ प्राण जो मनुष्य की देह की जीवित रखते हैं और ग्यारहवाँ श्रातमा ये खू कहताते हैं क्योंकि जब वह शरीर का त्याग करते हैं तो वह मृतक हो जाता है श्रीर मृतक के सम्बन्धी प्राण निकल जाने के कारण रोते हैं। १२ श्रादित्य १२ सौर्ट्य भास हैं को समय की गति का परिणाम बताते हैं, उन्हें श्रादित्य इस लिये कहते हैं कि वे श्राप्ती गति से समस्त पदार्थों में परिवर्तन कर देते हैं श्रीर इसी लिये उनके द्वारा प्रत्येक वस्तु की श्रावधि की समाप्ति करते हैं। इन्द्र सर्वव्यापक विद्युत् या शक्ति का नाम है। प्रजापित यक्क है (श्रर्थात् मनुष्य का विविध पतार्थों को शिल्प कला सम्बन्धी उद्देश्य पुर्ति के लिये इच्छापूर्वक एकत्र करना अथवा अन्य पुरुषों के साथ अध्ययन वा अध्यापन
के लिये महयोग करना ) उसके अर्थ पशु (उपयोगी जानवरों ) के भी
हैं। यक्ष और उपयोगी पशु प्रजापति इस लिये कहाते हैं कि ऐसं कार्यों
और पशुखों से ही संसार साधारणतया अपनो स्थिति की सामगी प्रह्या
करता है। शाकल्य ऋषि पृष्ठते हैं कि ३ देवता कौनसे हैं । याज्ञवल्यय
जी उत्तर देते हैं कि वे तीन लोक हैं (अर्थात् स्थान, नाम, और जन्म )
उन्होंने पृष्ठा कि दो कौनसे हैं । याज्ञवल्यय ने कहा कि प्राया (संयोजक
पदार्थ) और अन्न (विभाजक पदार्थ)। वह पृष्ठते हैं अध्यद्धं क्या
है १ याज्ञवल्यय उत्तर देते हैं कि वह विश्व की पालन करने वाली
विद्य त् है, जो संसार की स्थिति स्थिर रखती तथा स्वात्मा कहाती हैं।
अन्त में उन्होंने पृष्ठा कि एक देव कौनसा है १ याज्ञवल्यय उत्तर देते हैं
कि एक उपासनीय परमेश्वर है।

इन ३३ देवताओं का वेदों में वर्णन है। अब हमें यह देखना चाहिये कि यह व्याख्या हमारी पूर्व छत विवेचना से कहाँ तक मिलती है। रात-पथ के गिनाये हुप ⊏ वह स्पष्ट रूप से स्थाने (वा देश) के नाम हैं। १२ ६वें में प्रथम साला है और दूसरे १० शण हैं। १२ आदिखें में काल आ जाता है। विशुत वह शक्ति है जो सब में व्याप्त है और प्रधारति (पर्यु और यक्त) में हम साधारया दृष्टि से आत्मा चेष्टित कमी को सम्मिलित मान सकते हैं।

इस प्रकार १३ देवता हमारी स्थूल विवेचना के ६ तत्वों से मिल जाते हैं; क्योंकि यहाँ विस्तार की यथार्थना दिखाने से हमारा अभिप्राब नहीं है जितना साधारणा समानताओं का दिखाना इष्ट है। अत्तपव ऑशिक मेद त्यागा जा सकता है।

डाक्टर हाँग कहते हैं कि "वेदों के इन ३३ देवताओं की जन्दावस्ता

क्ष देखों पं• गुरुरच इत Terminology of the Vedas and Europeon Scholars.

( यास १। ३० ) के ३३ रतुओं से तुलना की जा सकता है। एक छौर स्थान पर डा० हॉग लिखते हैं कि-वेद छौर ज़न्दावस्ता के देवताओं की गणना के सम्बन्ध में छ्रत्यन्त छाश्चर्य्य जनक समानता पाई जाती है। †

ज़न्दावस्ता से यह प्रकट नहीं होता कि पारसी जोग ३३ देवताओं के यथाथ्ये को जानते थे डाक्टर हाँग इस बात को स्वीकार हुए जिलते हैं कि ज़न्दावस्ता में उनके प्रथक् पृथक् मेदों के अनुसार उन्हें प्रकट रूप से नहीं गिनाया गया; जैसा वेदों में ३३ देवताओं को गिनाया गया है। अत-एव हम कुछ निश्चय के साथ यह परिग्राम निकाल सकते हैं कि ३३ रतु ईश्वरीय सत्ताओं की गिनती करने के लिये केवल एक वाक्य रह गया था, जो प्राचीन होने के कारण पवित्र समका गया और जिसके प्रयोग तथा वास्तविक अर्थ ईरानियों को ब्राह्मणों से प्रथक् होने के पश्चात् नहीं ज्ञात रहे। अ

## ७---सृष्टि-उत्पत्ति ।

श्कृति और जीवात्मा का अनादि हाना और सृष्टिं का प्रवाह से अनादि होना।

यह विश्व किस प्रकार ंउत्पन्न हुन्ना ? यह प्रश्न है जिसका उत्तर देने का प्रयन्न प्रत्येक धर्म के लिये आवश्यक है।

बौद्ध—धर्म जो ईश्वर या सृष्टि कर्ता में विश्वास नहीं रखता, इस प्रश्न का केवल यह कह कर खण्डन कर देता है कि इस संसार का न कभी आरम्भ हुआ और न कभी अन्त होगा, अर्थात यह संसार सदा से उसी दशा में चला आता है जिसमें वह अब है और अनस्त काल तक इसी दशा में रहेगा, परन्तु बौद्ध-धर्म का यह सिद्धान्त सर्वथा अम पूर्य है। वैज्ञानिक लोग वतलाते हैं कि एक समय था जब उज्याता की अधिकता के कार्या पृथ्वी Molten State जलक्ष थी अर्थात जल के समान

<sup>†</sup> Haug's Essays p. 276.

<sup>%</sup> Ibid p. 279,

तप्त हुई थी। श्रोर वे यह भी वतनाते हैं कि यदापि भूगोल का बाहरी परत शींतल श्रोर ठीस हो गया है नथापि उसके भीतर श्रव भी बहुन गरमी है, जैसा कि इस घटना में प्रकट है कि ज्वालामुखी पर्वतों से लो बस्तुएँ भूगर्भ के बाहर निकलतों हैं वे मामान्यनः तम होती हैं। हमें यह भी वन-लाया गया है कि जल वा नई हुई श्रवस्था में श्राने से पूर्व पृथ्वी सुद्धे के समान एक श्राम का गोला थी श्रोर उससे भी पूर्व वह बायु-रूप Gaseous State में थी। बस्तुनः जब पृथ्वी इननी उप्णा होगी नव न सो उस पर कोई जीवधारी रह नकता था श्रोर न वनस्पति ही उम सकती थी।

जिन विविध अवस्थाओं में पृथ्वी को अपने विकास चक्र में होकर निकलना पड़ा हूं और जिसे पाश्चात्य विज्ञान द्वारा दाल ही में जाना गया है उसका वर्णन प्राचीन वैदिक साहित्य में पूर्व ही किया जा चुका है। आधुनिक विज्ञान वायु अवस्था पर ही ठहर जाता है परन्तु हमारे शास्त्र उससे भी एक पग पीछे जाते हैं और एक पाँचवी अवस्था का वर्णन करते हैं, जिसका नाम आकाश है जो वायु से भी अधिक सूदम है और किसी प्रह वा खगोल के विकास की प्रथम अवस्था है। तैत्तिरियोपनिषट् में लिखा है:—

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः । बायोरित्र । अग्नेरापः । अद्भयः पृथिवी । पृथिन्या ओषधयः । ओषधिम्योऽनम् । अन्नाद्रेतः । रेतसः पुरुषः । तै० उपनि० न्रह्मानन्दीवस्त्री अनुवाक २ ।

जिस समय परमात्मा ने विश्व की रचना प्रारम्भ की सब से पूर्व आकार हुआ, आकाश से बायु, वायु से आग्नि, आग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषिं, औषिंयों से अन्न, अन्न से वीर्य्य और बीर्य से पुरुष हुआ।

विज्ञान हमें यह भी बतलाता है कि सूर्य्य की क्ष्याता दिन-प्रतिदिन

कम हो रही है श्रौर श्रन्त में वह एक दिन इतना शीतल हो जायगा कि नैसा हमारा भूगोल या चन्द्रमा शीतल है। इससे स्पष्ट है कि उस समय हमारी पृथ्वी मनुष्य या श्रन्य जीवधारियों का निवास स्थान न रह सबेगी और न उस पर कोई चनस्पति उग सबेगी। यही दशा सूर्य्य मण्डल के श्रन्य प्रहों की होगी।

निदान भौतिक विज्ञान की अन्वेपणा ने यह बात सिद्ध करदी है कि एक नमय था अब विविध प्रकार के पशु और वनस्पति जो सम्प्रति पृथ्वी पर निवास करते और उमते हुये पाये जाते हैं, मौजूद न थे। एक ऐमा समय श्रावेगा जब जीवन के यह सब रूप धरातल से विलीन हो जावेंगे। यह बात सूर्य के चारों और घूमने वाले अन्य प्रहों के सम्बंध में भी सत्य है। अत्रण्य बौद्धों का सिद्धांत निराधार हो जाता है और प्रश्न बना रहता है कि वह कीन है जिसने इन समरत परिवर्त्तनों को किया या कर रहा है? कोन है जो इस अनन्न आकाश मे पृथ्वी और असंख्य लोकों को विशास कम की अवस्था में होकर जलरूप से ठोस वा रह करना गया उस पर रहने वाले विविध प्रकार के प्राधियों को उत्पन्न करता और फिर विश्वज्ञतावर्था में घुमाता हुआ प्रलय दशा की ओर के जाता है? हम उत्तर देते हैं कि वह ईश्वर है।

वैदिक शिक्षा बतलाती हैं कि क्रभाव से भाव नहीं हो सकता और जो वस्तु है उसका श्रभाव नहीं हो सकता। भगवद्गीता के निम्नलिखित श्रोक में यह बात स्पष्ट रीति से कही गई हैं:—

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तरत्वनयोस्तन्व दर्शिभिः।

#### गीता अ० २ श्लोक १६।

कभी श्रसत् का भाव और सत का श्रभाव नहीं हो सकता। इन दोनों का निर्माय तत्व दर्शियों ने जाना है। सांख्य सूत्र भी बताता है— 'नावस्तुनो वस्तु सिद्धिः' श्रविद्यमान पदार्थ से कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। प्रकृति श्रोर जीवात्मा निर्लेष एवं तात्विक वस्तु है। वे किसी श्रोर वस्तु से मिल कर नहीं बने, न वे श्रमाव से उद्भूत हुए। श्रतएव वे श्रनादि पदार्थ हैं जो सदैव रहते हैं श्रोर जिनका कभी श्रमाव नहीं होता। श्र

इस प्रकार वैदिक तत्ववाद ३ पदार्थों को असादि मानता है अर्थात ईश्वर, जीव और प्रकृति। ऋग्वेद में यह बात भली माँति स्पष्ट की गई है:-

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपस्वजाते । त्रयोरन्यः पिपछं स्वादस्यनवनत्रन्यो अभिचाक क्रीति ॥

ऋ॰ वे॰ सं॰ १६४ सं॰ २०।

जैसे दो समान श्रायु वाले श्रीर मित्रता युक्त पत्ती एक वृत्त पर बैठतें हैं इमी प्रकार दो अनादि और मित्रता युक्त आत्मा (श्रार्थात् श्रीवात्मा) और परमात्मा अनादि प्रकृति में रहते हैं। इन दोनों में से एक (श्रार्थात् जीवात्मा) इस प्रकृति रूपी वृत्त के फल को चलता है (श्रार्थात् दु:ख सुल भोगता है जो भौतिक शरीर में व्याप्त का परिगाम है) और दूसरा (श्रार्थान् परमात्मा) इसके फल को न खाता हुआ। (श्रार्थात् दु:ख सुल न भोगता हुआ) सब छुद्ध देखना हुआ। प्रकाश-मान् हो रहा है।

इस सिद्धांत के विरुद्ध बहुवा यह आदीप किया जाता है कि' इसका

साधारण्ठिया यह आजेप किया जा सकता है कि यह जिला परमेश्वर की सर्व शक्तिमत्ता को परिमित करती है, परन्तु यह निवंत और अमुचित है। यदि मोई यह आपत्ति उठा सकता है कि परमेश्वर सर्व शक्तिमान नहीं है क्योंकि यह अभाव से भाव को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रखता तो यह मी कहा जा सकता है कि परमेश्वर सर्व शक्तिमान नहीं है क्योंकि वह दो और तो पाँच नहीं कर सकता। अथवा चतुक्कीण वृत्त नहीं बना सकता। सर्व शक्तिमत्ता का यह अर्थ नहीं है कि वह उसके करने की भी योग्यता रखता हो। जिसका होना असम्भव है।

अर्थ तीन अथवा एक से अधिक ईश्वर में विश्वास रखना है। यह आजिए इसना दुवल है कि उसका गम्भीरता पूर्वक खरडन करने की आवश्यक्ता नहीं। नीनों पदार्थों में अनादित्व समान है। परन्तु शेष गुण ऐसं नहीं जो सबके लिये एक से हों। प्रकृति वास्तव में जड़ और निष्क्रिय है परन्तु ईश्वर और जीव चेतन हैं। ईश्वर और जीव में भी ईश्वर अनत्य और जीव परिमित है। ईश्वर समस्त आंकाश में भरा हुआ और सम्पूर्ण वस्तुओं में न्यापक है जीवात्मा एक छोटे से शरीर में न्यापक है। जी-वात्मा एक छोटे से शरीर में वत्या हुआ है। ईश्वर दुःख सुल से परे, परन्तु जीव उसके आधीन है। ईश्वर सर्वय है, किंतु जीव अल्पझ। ऐसी दशा में क्या यह आदीप हो सकता है कि यह प्रकृति और मीव को ईश्वर मानने के समान हैं। क्या ईश्वरत्व अनादित्व का पर्वाय है ? क्या परमेश्वर का गुण केवल अनादित्व ही है।

ईश्वर संसार का मूल कारण श्रोर प्रकृति उनका उपादान कारण है। ये दोनों श्रनादि हैं श्रोर इसी प्रकार जीव भी।

परन्तु यह सृष्टि जिसमें हम रहते हैं अनादि वा अनन्त नहीं है (जैसा कि वोदों का विचार हैं) । उसका आरम्भ हुआ है और अंत भी होगा । जिनने समय तक एक सृष्टिस्थित रहती है उसका नाम कल है और अ-लंकार रूप से उसको बाबादिन भी कहते हैं। वह इसारे ४,३२,००,००,००० साधारण वर्षों के वरावर होता है। इस सृष्टि से पूर्व और प्रधात भी इनना ही बड़ा समय होता है जिसमे उपादान कारण प्रतीन अवस्था में पड़ा रहना है उसे बाह्मरात्रि कहते हैं। कारण रूप से कार्य रूप में आने का नाम सृष्टि है और फिर उसका कारण रूप में लीन हो जाना दूव कहाता है।

श्रभाव से सृष्टि उत्पत्ति होना श्रथना उसका सर्वथा ब्यथाव हो जाना दोनों ही श्रसम्भव बातें हैं। इस सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व उपादान कारण प्रलीन श्रयस्था में था और उससे पूर्व दूसरी सृष्टि थी। उस सृष्टि से पूर्व फिर वही प्रलोन दशा और दशा से पूर्व फिर सृष्टि निदान अनादि काल में ऐसा ही कम चला श्रामा हैं। इसी प्रकार वर्तमान सृष्टि की भी दशा होगी। इनके पश्चान प्रलग होकर फिर सृष्टि रची जायगी और यही कम अनन्त काल तक चला जयगा। जिन प्रकार दिन के बाद राजि और राजि के प्रचान दिन काना है उनी प्रकार सृष्टि और प्रसान चक सदा जलना रहना हैं।

पाठकों को यह बताने की आवश्यकना नहीं कि परमेश्वर के साथ जीव और प्रकृति को अनादि मानना तथा मृष्टि क्रम को प्रवाह से अनादि समस्ता आर्थ्य तस्त ज्ञान का प्रधान सिद्धान्न हैं। सेसी मत ( अर्थात् यहूदी, ईसाई और मुहम्मदी मत) इसके विपरीत शिचा देते हैं। उनके मतानुसार यह सृष्टि सब के प्रथम और अन्तिम हैं। वह एक विशेष समय पर अभाव से उत्पन्न हुई और जब प्रजय का समय आवेगा किर अभाव को प्राप्त हो जायगी; परन्तु इम सर्वनाश में आत्माएँ वची रहेंगी। कुछ उनमें से स्वर्ग को मेज दी जावेंगी और कुछ नरक को जहाँ वे अपने कर्मानुसार अनादि काल तक रहेगी।

यह वात कि कोई वस्तु श्रभाव से सत्तावान हो सकती है फिर श्रभाव में परियात हो सकती है, न फेवल वुद्धि, विद्वान के विरुद्ध है प्रत्युत उसके मानने वालों को श्रनेक कठिन प्रभों का सामना करना पढ़ेगा जैसे परमेश्वर इस विश्व को एक विशेष समय पर क्यों श्रभाव से भाव में बाया श्रीर फिर वह उसे क्यों एक नियत श्रवधि के पश्चात नष्ट कर देगा ? श्रपने शान्त श्रस्तित्व में परिवर्त्तन करने की श्रोर उसे किसने प्रेरणा की ? जिस समय विशेष पर सृष्टि उत्पन्न की गई उससे पूर्व उसे उसके पैदा करने की इच्छा क्यों ए हुई ? इसारे जो मित्र उपर्यु क सिद्धान्तों को मानते हैं वे इन श्रीर ऐसे ही श्रन्य प्रभों के उत्तर में केवल यही कह देते हैं कि ये 'रहस्य' हैं। इस 'रहस्य' शब्द से इन मर्तों की बहुत बृटियों को शाच्छादन करने में सहायता मिलती है। बेहिक फिलौंसफी की दृष्टि से

न तो यह प्रश्न उठते हैं और न उठ सकते हैं। क्योंकि ऐसा कोई समय न था जब पहले पहल ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। यह वान भी उल्लेखनीय है कि सेमी सिद्धान्त के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व और प्रलय के पश्चान परमेश्वर में उन गुर्गों का निद्ध करना कठिन कार्य होगा स्रो सामान्यतः उसके सम्यन्थ में कहे जाते हैं। इस सृष्टि से पूर्व उसको स्नष्टा कैसे कहा जा सकता था, जब उमने इस संसार से पूर्व कोई वस्त उत्पन्न ही नहीं की थी और उसे सर्वेश कैसे कहा जा सकता है, जब कोई दूमरी वस्तु ही उपस्थित न थी जिसको वह जाने। उसे न्यायकारी कैसे कह सकते हैं क्योंकि जब कोई जीव ही न थे तो वह त्याय किस का करना । वह द्यालु भी नहीं हो सकता क्योंकि कोई था ही नहीं जिस पर वह दया दिखाता ऋौर फिर इस बात को नहीं भूजना चाहिये कि वह समय जब से यह सृष्टि स्थित है वा जब तक रहेगी, अनन्त काल के सामने बहुत ही कम प्रत्युत छुछ भी नहीं है। एक जल विन्दु का समुद्र के सामने जिसका वह कारा है इस परिमाण हो सकता है परन्तु एक समाप्त होने वाले समय का चाहे वह कितना ही लम्बा हो, श्रनादि श्रनन्त काल के सामने छुछ भी परिगाम नहीं हो सकता। इस विचार के अनुसार परमेश्वर को निर्विकार भी नहीं कह सकते, फिर क्या यह मानना श्रयुक्त नहीं हैं कि जिन जीवों का जादि है उनका अन्त न होगा ?

परन्तु इस मृत विषय को छोड़ कर श्रान्यत्र जा रहे हैं। यहाँ इसारा चरेरय यह सिद्ध करना नहीं है कि वैदिक सिद्धान्त दूसरे धर्मों से उत्कष्ट हैं प्रत्युत हमारा चरेरय वैदिक शिचा और जरदुश्मी शिचा के सध्य परस्पर सम्बन्ध दिखलाना हैं। यह सिद्ध किया जा सकता है कि पारसी धर्म प्रन्थों में वे शिचाएँ पाई जाती हैं जिनका वर्षान ऊपर किया गया है। सासान प्रथम ने लिखा है:—"जीवात्मा, श्रप्रकृतिक, श्रख्यडनीय श्रनादि और श्रनन्त है।"

ं उपर्युक्त वचन की टीका करते हुए सासान पंचम जो पारसी धर्म प्रत्यों का प्रतिसम लेखक हुआ है पहले आत्मा को अप्राक्कतिक और श्रखण्डनीय सिद्ध करता हैं श्रीर फिर लिखता है:-

"इसफे पश्चात में कहता हूँ कि आत्मा अनादि और अनन्त है; क्योंकि प्रत्येक उत्पन्न हुई वस्तु से पूर्व उसका उपादान कारण (जिससे वह पैदा हुई) होना आवश्यकीय है । इस प्रकार यदि आत्माएँ अनादि और अनन्त नहीं हैं तो वे प्राकृतिक होनी चाहिएँ, जिसका हम पूर्व ही खाएडन कर चुके हैं"। यही युक्ति उपादान कारण के अनादित्व और अनन्तता सिद्ध करने के लिये दी जा सकती हैं।

सृष्टि श्रीर प्रत्य के चक्र की शिक्ता का वर्णन भी स्पष्टतया किया गया है। पारसी धर्म प्रत्यों में सृष्टि को (उसके पश्चान होने वाले प्रत्य सिंहत) "मिहचर्ल" कहा गया है, जो संस्कृत के महा चक्र से निकता है। इस सासान प्रथम में पाते हैं:—

"मिहचर्ज " के आदि में सृष्टि के वनने का कार्य्य नवीन प्रकार से प्रारम्भ होता है। रूप, किया और ज्ञान जो इस मिहचर्ज में प्रादुर्भूष होते हैं वे सर्वथा वैस ही होते हैं जो पूर्व के मिहचर्ज में प्रकट हो चुके हैं। प्रत्येक भावी मिहचर्ज आदि से अन्त तक अपने पूर्व के मिहचर्ज के सहरा होता है।

उपर्युक्त लेख पर सासान पंचम निम्न लिखित टीका करता है :—
"मिहचले के आदि तत्वों का मिलना आरम्भ होता है और उस
समय जिन वस्तुओं का प्राहुर्भाव होना है वे वचन और कर्म में पूर्ववर्त्ती
मिहचलों के समान ही होती हैं, परन्तु सर्वथा वे ही नहीं होती।"

इसके साथ ऋग्वेद के निम्नलिखित मन्त्र की तुलना की जा सकती हैं:— ऋतश्च सत्यश्चाभीद्वात्तपसोऽध्यजायत ततो राज्यजायत । ततः समुदो अर्णयः समुद्रादर्णनादिष्व संवत्सरो अजायत । अहो रात्राणि विद्धद् विश्वस्य मिपतो वश्ची । सूर्य्या चन्द्रमसौधाता यथा पूर्वमकरूपयत् । दिवश्च पृथिवीश्चान्तरिक्ष मधो स्वः ॥

ऋ० मं० १० सूत्र १९०। १

सु्धि विकास से पूर्व — ईश्वर ने अपने ज्ञान और पराक्रम से प्रथम अनादि उपादान कारणा को प्रकट किया। उस समय दिव्य रात्रि शी उसके पश्चात् आकारा वा अन्तरिक्त की स्थापना की । आकारा स्थापित करके मौबरसरिक गति पैदा की गई। फिर संसार को वश करने वाले परमात्मा ने हैनिक गति की उत्पत्ति की जिससे रात्रि और दिन होते हैं। संसार के धारणा करने वाले ने सूर्य, चन्त्रमा, पृथ्वी तथा आकारा के अन्य नक्त्रों को उनके मध्यवत्तीं अन्तरिक्त सहित इसी प्रकार कि उसने दुर्व करूप में रक्षा था।

पारसी धर्म ग्रन्थों में सृष्टि उत्पत्ति विपयक बातें वैसे विस्तार पूर्वक नहीं लिखी गई जैसी कि वैदिक पुस्तकों में, तथापि उपर्युक्त प्रमागा सिद्ध करते हैं कि पारसी मत की शिकाएँ वैदिक धर्म से प्रह्मा की गई। पिछले श्रध्याय के चतुर्थ अंश में हम पूर्व ही सिद्ध कर चुके हैं कि विविध वस्तुओं, आकाश, पृथ्वी; वनस्पति, पशु और मनुष्य की रचना का जो क्रम जन्दावस्ता म दिया गया है वह वही है जिसका वर्णन यडुवेंद में स्राया है। सृष्टि स्त्पत्ति सम्बन्धी मूसा का लेख जैसा कि पैदायश की किताब के प्रथम श्रध्याय मे श्राया है जरदुरती सिद्धान्तों का श्रमुकरण मात्र है, परन्तु वाइविल के कत्तीओं ने केवल इतना ही श्रंश लिया। यह ज्ञात होता है कि उन्होंने अपने विचारों को वत्तंमान सृष्टि से आगे नहीं जाने दिया और न इस समस्या को सिद्ध करने का कष्ट चठाया कि इस संसार से पूर्व भी कोई संसार था अथवा नहीं, इसके नष्ट होने के पश्चात भी कोई संसार होगा वा नहीं । श्रोर न यह प्रकट होता है कि उन्होंने अपने आप यह प्रश्न किया हो कि यह संसार अभाव से उत्पन्न हुआ अथवा किसी ऐसे ज्यादान कारण से जो ें पूर्व ही से उपस्थित था। क्योंकि वाइविल में इस सेमी सिद्धान्त का कि संसार शून्य से अट्मृत हुआ और वह पहली बार ही पैदा किया गया, कोई स्पष्ट वर्शन नहीं है । वस्तुतः यह ध्यान में रखने योग्य भात है कि 'हिड़्' शब्द बारा 'Bara' का जो पैदायश की किताव के

प्रारम्भ में ही आया है और जिसका अनुवाद "उत्पन्न हुआ" किया गया है, गुद्ध अर्थ "काटा गया, किसी में से काट कर बनाया गया" है। उससे सिद्ध होता है कि पैदायश की किताब का कर्सा कराचित उपादान कारण की सत्ता में विश्वास रखता था। पीछे जैसे जैसे लोग वैदिक शिवा के मूल तत्व को भूलते गये, वैसे-वैसे सामी मर्तो का यह विश्वास इंद्र हो गया कि यह संसार सब से पहिला और सब में पिछला है और वह अभाव से पैदा हुआ तथा फिर भी सत्ता हीन हो जायगा। इम यह पूर्व हो यता चुके हैं कि यह अनुमान कितना अयुक्त और विज्ञान विकंद्र है।

श्रव यह सुलभता पूर्वंक सिद्ध हो जायगा कि बोद्धों का सिद्धान्त भी वैदिक शिला से सम्बन्ध रखता है। वोद्ध सिद्धान्त वहाँ तक ठीक है जहां तक वह सृष्टि को अनादिता और अनन्तता का समर्थन करता है, परन्तु जब वह वर्त्तमान संसार का जिसमें हम रहते हैं आदि और अन्त होना नहीं मानना तो भूल करता है। सामी सिद्धान्त इसके ठीक प्रतिकृता हैं। उस अंश तक तो वह ठीक है जब तक उनका विश्वास है कि सृष्टि का आदि भी हैं और अन्त भी। परन्तु जब वह इस बात को नहीं मानता कि इस सृष्टि उत्पन्न होने से पूर्व दूसरी सृष्टि थी अथवा इसके प्रश्नात और संसार होगा तो वह भूल करता है। दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि बोद्ध और सामी दोनों मर्तों के विचार वहाँ तक तो ठीक हैं अहाँ तक वे मानते हैं परन्तु न मानने के अंश में वे ठीक नहीं रहते, दोनों हो अपूर्ण हैं। एक, एक बात में भूल करता है तो दूसरा, दूसरी ओर चल कर रक आता है। दोनों पक दूसरे की पूर्त्त करने वाले हैं। वैदिक शिक्ष मूल सिद्धान्त है जिससे दोनों मत निकले हैं तथा जिसके दोनों ही प्रथक और अपूर्ण अंश हैं।

य-पुनर्जन्म

में कहाँ से आया हूँ ? कहाँ आऊँगा ? प्रश्न का सभा किसी समय करते हैं। ये जीवन सम्बन्धी वैसे ही प्रश्न हैं जैसे कि पिछले छंड़ा में सृष्टि सम्बन्धी प्रश्न दिये जा चुके हैं। उनका सम्बन्ध उपादान कारण से है इन का खातमा से। वे भौतिक विज्ञान से सम्बन्ध रखते हैं छोर ये खाध्यात्मिज्ञान सं; परन्तु धर्म की विस्तृत सीमा के खन्तर्गत दोनों ही हैं खार प्रत्येक धर्म को उक्त दोनों प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देना चाहिये।

सृष्टि सम्बन्धी प्रश्नों के समान ही इस विषय में भी वैदिक धर्म के . उत्तर सामी मतों के सर्वधा विषयीत प्रतीत होंगे। वस्तुतः प्रस्तुत प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न के उत्तर वैसे ही हैं जै उन्होंने सृष्टि सम्बन्ध में दिये थे।

हम देख चुके हैं कि वैदिक मत के अनुसार ऐसी ही अनन्त सृष्टियों में से वर्तमान सृष्टि भी एक है। उसी प्रकार हम यह भी मानते हैं कि हमारा वर्त्तमान जीवन असंख्य योनि चक्र के कम में से एक है। यहाँ यह आवश्यक नहीं कि पूर्व के समस्त जीवन सनुष्य जीवन ही रहे हों। उपादान कारणा के समान आत्मा भी अनादि अनन्त है अथवा समुचित साक्दों में यह कहा जा सकता है कि वह अज और अमर है।

कठोपनिषद् कहता है:ऽ-

न जायते स्रियते वा विपश्चित्रायं कुतिश्चित्र वभूष कांश्चत्। अजो नित्यः शाश्चतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने श्ररीर । कठो० अ०१ व०१८॥

यह चेतन आत्मा न पैदा होता और न मरता है। न वह किसी वस्तु से जनता है, न उससे कोई वस्तु बनाई जा सकती है। वह अज, अनादि, अनन्त और सनातन है। वह शरीर नष्ट होते समय नष्ट नहीं होता।

त्रात्मा का किसी शरीर विशेष से संयोग होना जन्म छोर उससे वियोग मरण कहाता है। आत्मा एक नाशवान चोले को छोड़ कर स्व-कर्मानुसार मनुष्य, पशु और चनस्पतियों तक की योनि में ना सकता है। इस कठोपनिषद् से फिर उद्धृत करते हैं:— हन्त त इदं भ्रवस्थामि गुवं त्रवा सनाननं । यथा च मरणं प्राप्य आतमा भर्तात गीतन ॥ योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । स्याणु मन्येऽनुसंयतन्तियया कर्म यथा श्रुतम् ॥

कठवली ४। ६-७

है गीतम ! में तुम्म पर वह सनातन धोर दिन्य रहस्य प्रकट फर्हेंगा कि मरने पर भारमा कहाँ जाता है ? कुछ श्रात्माएँ श्रपनं कर्म भीर ज्ञानातुमार दूसरे शगेर धारण कर लेती हैं और कुछ वनस्पनि श्रवस्था में बली जाती हैं।

यह आवागमन का कम उस समय नक रहता है, जिस समय तक आत्मा अपने समस्त पापों से मुक्त हो योग द्वारा सत्य और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति या निर्वाण पद प्राप्त करती तथा परमेश्वर से सहयोग करके पूर्णातन्द का उपभोग करती है।

तैमा कि पूर्व ही कहा जा चुका है साम मतानुसार संसार अपने ढंग का सब से पहला और सब से पिछला हैं। तदनुसार उन मतों का यह भी सिद्धानत हैं कि हमारा वर्तमान जीवन इस प्रकार का एक ही जीवन है। आत्मा अपने भीतिक देह के साथ पैदा होता है, शरीर के साथ ही नष्ट नहीं होगा और न वह फिर शरीर ही धारण करेगा, प्रस्थुत मृत्रोत्थान के उस दिन तक अपने भाग्य के निर्णय की प्रतीचा करेगा, जिस दिन कि ईश्वर प्रत्येक आत्मा के लिये न्याय ज्यवस्था देगा और कुछेक को सदैव के लिये स्वर्ग में और शेष को सदैव जलने वाली नरकाणि में भेजेगा।

सृष्टि सम्बन्धी प्रभों के समान ही इस सिद्धान्त के मानने वाले प्रकृषों को श्रनेक कठिन प्रभों के उत्तर देने पड़ते हैं। ईश्वर ने श्रमाव से श्रात्मा को क्यों उत्पन्न किया और किसी को दु:बी और किसी को सुखी बनाया १ यदि यह मान भी लिया जावे कि उसने श्रात्माओं को उत्पन्न किया तो उसने किमी-किसी को ही शारीरिक, मानसिक और सदाबा-रिक उत्तम गुरा क्यों प्रदान किये ? सब को क्यों नहीं ? उसने किसी को दुरी दशा में क्यों रक्सा ? दुःख, सुख और ज्ञान व आचार सम्बन्धी गुर्गों का विषम होना ऐसी सत्य घटना है कि उससे कोई इनकार नहीं कर सकता और वह इतनी स्पष्ट है कि कोई कितना ही तर्क करे उसकी यथार्थना को नहीं हटा सकता । यदि दण्ड वा उपहार योग्य आत्मा कं पूर्व गुमायुभ कर्म न थे तो क्या परमेश्वर अन्यायी है ? जय हमारे मित्रों पर इस प्रकार के जटिल प्रभों का भार पड़ता है तो वे 'रहस्य' शब्द की शरमा टटोलते किरते हैं, जो इस प्रकार के बेंडे-पेंडे प्रभों से आगा पाने का सुगम मार्ग हैं।

यह सिद्धान्त अन्याय से प्रारम्भ होकर अन्याय पर ही समाप्त होता है। मनुष्य का जीवन चाहे जितना दुष्टना पूर्ण हो तथापि वह अन्याय की दृष्टि से अनन्तकाल के लिये नरक यन्त्रया। भोगने का भागी नहीं हो सकता। न्याय के साथ यदि इया को न भी सम्मिलित किया जाय तथापि आवश्यकता है कि दृष्ट की मात्रा अपराध के अनुसार ही होनी चाहिये। एक दृष्ट्रतापूर्ण जीवन में चाहे वह १०० वप का ही माना जाय और अनन्त काल तक रहने याली नरकामि की कठोर यन्त्रया। में भला क्या सम्बन्ध हो सकता है १ तदा के लिए दृष्ट का विचार मात्र ही अत्यन्त भयावह और घृण्णास्पद है। इसमें आश्चर्य नहीं कि इसी कारणा यहत से विचार-शील ईसाईयों की आत्मा उससे विरोध करने लगीं। लूक! (Locke) जैसे कुळेक विद्वान विचारकों ने यह उत्तर देकर छुटकारा पाया है कि कवल पुष्यशील आत्मा अनन्त कालीन जीवनोपभोग करती हैं और स्वीर पापात्मा नष्ट हो जाती हैं, अर्थान उनका अस्तित्व ही नहीं। क्या ही

<sup>†</sup> रेखो Lock's Treatise on the Reasonableness of Christianity. और Lise of Looke by thomas Fowler pp. 155-157.

खन्दा उत्तर है ? श्रात्मा का सर्वथा श्रास्तित्व ही न हो जाना उतना ही श्रसम्भव है जितना श्रमात्र से उसका उत्पन्न होना। इस उत्तर के श्रनु-सार फेवल नरक सम्बन्धी मिद्धान्त ही नहीं प्रत्युत श्रात्मा का श्रमस्त्व भी कोरी कल्पना रह जाती है।

इसके ऋतिरिक्त क्या यह न्याय है कि जब उसका साग भविष्य, नहीं नहीं अनन्त क ल ज़तरे में हो, शारमा को देवल एक ही परीक्षा का अवसर दिया जावे । इसे कोई कम्बीकार नहीं करता कि मनुष्य जीवन एक कठिन परीक्षण है। पद-पद पर प्रत्येक प्रकार के प्रलो-भन हमारे मार्ग में उपस्थित होते हैं और बहुत से लोग सुल्भतया चनके चुङ्गल मे फेँस जाते हैं। यहाँ नक कि ईसाई लोग संमार में इतने अधिक पापों का काग्या वनाने के लिए शैंनान के व्यक्तित्व को और इस सिद्धांत को मानना आवश्यक सममते हैं कि ब्रादम के पाप करने से सव मनुष्यों के आतमा में पाप का बीज आगया। इस पर भी आत्ना को केवल एक वार ही परीचा का अवसर दिया जाता है, अधिक नहीं। यदि वह परीका में मफल होकर निकल आती है तब तो अच्छी बात हैं नहीं तो उसके लिए अन्यन्त दुःख हैं; क्योंकि इस दशा में उसको अनन्त काल के लिए दिएडत किया जाता है और फिर उसकी मुक्ति की कोई श्राशा नहीं रहती। पाठक गया ! इसकी तुलना पुनर्जन्म सम्बन्धी वैदिक शिचा से कीनिए जिसके अनुसार भूती हुई आत्माओं को लघुतर श्रेणी के जीवों के शरीरों में नियत अविव तक अपने कुकसीका फल भोगना पड़ता है और जब वे अपने पापों से मुक्त हो जाती है तो फिर वे मनुष्य योनि में,जन्म ग्रह्या करती हैं। इस प्रकार उनको स्वतन्त्रता पूर्वक ज्ञान द्वारा सन्मागे या कुमार्ग प्रह्या करके मुक्ति के लिए प्रयत्न करने का नवीन रूप से अवसर दिया जाता है।

इस यह भी कहना चाहते हैं कि समस्त आत्माओं का साधारण रिष्ट से भलाई-बुराई की दो श्रेणियों में विभक्तकरके उनमें से एक की सदा के लिए स्वर्ग मैज देने और दूसरी को नरकानल में मोंक देने से न्याय का पेटा पूरा नहीं होता। मनुष्यों के कर्म भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं छोर उन में भलाई या बुराई की उतनी ही श्रेशियाँ हैं जितने कि मनुष्य हैं। उनके साथ न्याय पूर्ण छोर समुचित व्यवहार करने के विचार से यह छावश्यकीय है कि उपहार व दण्ड भी भिन्न-भिन्न प्रकार के हों छोर ऐसा होना पुनर्जनम द्वारा ही सम्भव है, जिसमें सुख छोर दु:खों को छसंख्य कचाएँ नियत की जा सकती हैं।

इत आवागवन की शिवा पारसी पुस्तकों में भी दी गई है, जैसा कि वैदिक धर्म में होशंग में जिखा है:—"पुराना चोजा छोड़ कर नया शरीर धारण करना अनिवार्य है।" फिर 'नामा मिहाबाद' में हम पढ़ते हैं:—"अपने कम व झान के अनुसार प्रत्येक मनुष्य स्वर्ग व नच्त्रों में स्थान पाता तथा वहाँ सदेंत्र रहता है। जिसने अच्छे कम किए हैं और जो संसार में आना चाहता है, वह राजा, मन्त्री, शासक या धनी पुष्प का जन्म धारण करता है, जिससे वह अपने कम्मी का फत्त पा सके।" वाशदाबाद नवी की सम्मित है कि जो दुःख, शोक और रोग राजाओं को आनन्दोपभोग के बीच में सताते हैं वे उनके पूर्वजन्म कृत कुकमी का परिणाम होते हैं।

ं उपरोक्त लेख पर सासान पंचम टीका करते हैं कि "अशुभ कर्म" का अशुभ और शुभ कर्मों का शुभ फल भोगते हैं। क्योंकि यदि ईश्वं कुकर्मों का दण्ड न दे या अपर्याप्त रूप से दे तो वह न्यायकारी नह हो सकता।"

मिहावाद से हम फिर उद्धृत करते हैं:— जो लोग कुकर्मी हैं उन्हें पहले मनुष्य शरीर में ही दुःख दर्द का दण्ड दिया जाता है। उदाहरणार्थ रोग माता के गर्भ में तथा उससे बाहर पीड़ा, आत्मधात, कूर और हा-निकारक जीवों द्वारा कप्ट पाना, मृत्यु द्वारा ये सब जन्म प्रहण करने की तिथि से मरने तक अपने पिछले कर्मों के परिणाम हैं और यही बात वस्तुओं के उपभोग के विषय में सत्य है। (७०)

सिंह, चीता, बाब, वधरा, मेड़िया तथा समस्त कर जीव जो अन्य पशु, पद्मी, चौपाए और कोड़े-मकोड़ों को हानि पहुंचाते हैं पहले प्रति-प्रित और उच पदस्य मतुष्य ये और वे पशु ॐ तिन्हें अब ये मतुष्य मारते हैं उनके मन्त्री, सेवक और सहायक थे। ये लोग उनकी मन्त्रणा वा सहायता से बुरे कर्म करते तथा अनुपकारी और निरपराध जीवों के लिए दु:खदायी होते थे। अब वे अपने शासक और स्त्रामी के हाथों 'से दुएड पा रहे हैं। (७१)

ं अन्त में ये जानवर जो किमी समय में उच्च पदस्य थे अब ऋरू पशुओं के रूप में कमीनुसार किमी दुःख, दर्द या आधान से मर जाते हैं। यदि फिर मी उनके पापों का कोई अंश रहेगा तो वह अपने सहा-उनों सहित पुनः जन्म धारण कर दण्ड मोगेंगे। ( ७२ )

टपरोक्त लेख पर टीका करते हुए सासान पंचम लिखते हैं:—"जब तक पाप की मात्रा समाप्त न हो जायगी तव तक वह दएड भोगते ही रहेंगे, चाहे उसकी पुर्ति एक जन्म में हो वा १० और १०० में अथवा इससे भी अधिक में।"

मिहावाद क्षिखना है:-

तुम जन्दकर जानवरों को मत मारी, अर्थात ऐसे अज्ञवरों को नहीं मारते अथवा हानि नहीं पहुंचते, जैसे घोड़ा, गाय, ऊँट, खच्चर, गया तथा अन्य इसी प्रकार के जन्तु । तुम उन्हें निर्जीव मत करो,

भ सम्भव है यह ज्याल्या कोरी करपना प्रतीत होगी । इन्हेंक संस्कृत प्रस्तकों में भी ऐसे ही बयवा हुन से भी चिक्र किएरत ज्याल्यान मिलेंगे, परन्तु वास्तक में वे पुनर्जन्म सिद्धान्त के ब्यावस्थकीय बंग नहीं हैं और उनसे हस सिद्धांत का महत्त्व क्रम म होना चाहिए हो ईस्वरीय न्याय को युक्त और साल्कि रीति से सिद्ध करता है और संसार में दुःख सुख के के विपम विभाग का कारण वतलाता है।

क्योंकि सर्वज्ञ परमेचर ने उनके दण्ड का प्रकार दूसरा नियत कर दिया है छोर वह उनके पूर्व कमों का फल दूसरी रीति से भुगवाता हैं, जैसे घोड़े से सवारी का काम लिया जाय, छोर चैंल, ऊँट, खच्चर छोर गधे बोक ढोने के काम छावें (७४)

यदि कोई सममदार मनुष्य जान वृक्ष कर जन्दवार जानवरों को मारता है ख्रौर परमेश्वर या राजा से उसके लिये अपने जीवन में दंड नहीं पाता तो फिर वह बूसरे जन्म में उसका फल भोगता है। (७४)

जन्दवार जानवरों की इत्या करनी जतनी ही बुरी है जैसा किसी मूर्ख छोर निरपराध मनुष्य को मारना। (७६)

(क्योंकि मूर्ख मनुब्यों के समान) जन्दवार भी जो बोमा ढोने के काम श्राते हैं परमेश्वर के कीप से इस दशा को शाप्त हुये हैं। (७७)

यदि तुन्दवार® जानवर श्रर्थात् जो दूसरे जानवरों को मारता श्रथवा कष्ट पहुंचाता है जन्दवार को मारे, तो यह मारे जाने वाले का दण्ड है,

क्ष युक्ति इस प्रकार हूं—नुन्दबार जानवर सिंह आदि विचार हीन होने के कारण अपने कमी के उत्तर दाता नहीं हैं। वे परमेश्वर के हाथ में दण्ड देने के अस्त्र के ममान हैं। अत्तएव यदि तुन्दबार जानवर किसी जन्दबार को मार दे तो उसे ईश्वर की ओर से दण्ड सममना चाहिये परन्तु यदि कोई आदमी जन्दबार जानवर को मारदे तो ऐसी कल्पना न करनी चाहिये, क्योंकि मनुष्य विचारवान होने के कारण अपने कमी का उत्तरदाता है, सो यदि वह जन्दबार को मारता है तो पाप करता है। बस्तुतः यह सिद्धान्त वही है जिसकी वैदिक धर्म में दी गई है। मनुष्य से नीची श्रेगी के जीव 'भोग योनि' कहाते हैं, अर्थात् वे थोनि ऐसी हैं जिसमे जीवों को बुरे कमों का दण्ड दिया जाता है। इसके विपरीत मनुष्य 'कर्म योनि' में है अर्थात् वह न केवल अपने पिछले जन्म के भले बुरे कमों का फल भोगता है प्रत्युत जो कुछ इस जीवन में करता है उसका भी उत्तरदाता है। यह बात सासान प्रथम के ८३ बचन में भी स्पष्टतया वर्गन की गई है। जिसका रक्त बहाया गया उसके कार्यों का परिगाम है, तिसके प्रागा लिये गये उसके कर्मों का फल है, क्योंकि तुन्दवार जानवर दण्ड देने के लिये बनाये गये हैं। (৩६)

तुन्द्वार जानवरों का मारना उचित और उपयोगी है; क्योंकि वे अपने अन्तिम और पूर्व जीवन में कूर नथा घातक (मनुष्य) थे और निरपराध जीवों की इत्या किया करते थे। जो उन्हें मारना है पुष्य कमाता है। मनुष्यों में जो लोग, मूर्ख, अज्ञानी और दुराचारी हैं वे अपनी मूखेता, अज्ञानता और दुराचारिता का द्रुड चनपस्पनि के रूप में पाते हैं। (८०, ८१)

वे लोग जिनके छाचार विचार बुरे हैं घातु † बनते हैं छोर जब नक तक प्रत्येक जीव के पापों का दण्ड नहीं मिल जाता कि कोई पाप शेप न रहे तब तक वे घातु बने रहते हैं। फिर क्लेश छोर छाध:पतन सहन करने के पश्चात पुनः मतुष्य देह प्राप्त करते हैं। तदुपरान्त फिर वे उन कर्मों का फल भोगेंगे जिन्हे वे मतुष्य योनि में करेंगे। ( = ३ )

पिछले अध्याय के पाँचवें और छठे अंशों में हमने कहा था कि बाइविल कुरान ने स्वगं और तरक सम्बन्धी अपने विचार ज़न्दाबस्ता सं लिये हैं। यह ठीक हैं परन्तु हमें कैवल स्मरण रखने की आवश्यकता है कि पार्रासयों का सातवाँ या सर्वोच स्वगंबाम 'गरस्मान' अर्थात 'प्रकाशगृह' कि कहाता है, जिसमे अहुरमज़दा, कमेश, स्पन्द तथा पवित्र लोगों की आत्माओं के साथ रहता है। यह बात वृद्धिक सिद्धान्त में सुक्ति के विषय में घटती है जिसमें जीवात्मा ईश्वर से मंगोग करके पृण्णी- तन्द का उपभोग करता है। जुरहुरितयों के स्वर्ग के शेष दल्तें उन उक्च

<sup>†</sup> यह विचार कि ग्राह्मा धातु का रूप भी प्रहण करता है, वैदिक सिद्धान्त के ग्रनुकुल नहीं है।

<sup>\*</sup> वेदों में भी मुक्ति या स्वर्ग को स्वः यीः श्वादि श्रकाश वोषक नामों से पुकारा गया है।

दशाओं के स्थानापन्न हैं, जिनमें होकर मनुष्य का आत्मा मुक्ति तक पहुंचता है और जो नरक के दर्जें कहे गये हैं उनसे उन नोच योनियों की क्षोर निर्देश किया गया है जो मनुष्य को आवागमन के चक्र में पड़ कर प्राप्त होती हैं। इस बात की पुष्टि दसातीर ने भली भाँति की है, सासान प्रथम कहते हैं—

"श्रात्मा एक शरीर से दूसरे में जाती है। जो लोग सब प्रकार के छुरे कमों से मुक्त होते हैं वे ईश्वर का दर्शन करते हैं। जिनके शुम कमें कुछ कम श्रेगी के होते हैं वे स्वर्ग में निवास करते हैं। जो और भी नीची श्रेगी के होते हैं वे एक भौतिक शरीर से दूसरे में जाते हैं।" इस पर सासान पंचम टीका करते हैं:—

"जो सब से प्रथम छोर उद्य श्रेणी के अच्छे छादमी हैं तथा जो वचन छोर कर्म पूर्याता को प्राप्त हो चुक हैं वे प्रकाशमयक्ष जगत को जाते हैं। उनसे दूसरे दुजें पर वे लोग हैं जिन्होंने भौनिक सम्बन्ध से छपने को मुक्त कर लिया है, ये लोग उस स्वर्ग विशेष को जाते हैं जिससे उन्होंने सम्बन्ध पैदा कर लिया है छोर वे उससे सस्बन्ध रखने वाले ज्ञानानन्द को प्राप्त होते हैं। यदि जीवात्मा भौतिक सम्बन्ध से मुक्त नहीं होता छोर उसकी मलाई वा धर्म अधिक होता है तो वह एक मनुष्य देह से दूसरे में जाता है यहाँ तक कि मुक्ति प्राप्त कर लेवे। यह चक्र फरहंगसार कहलाता है। युरे कर्मों के कारण छात्मा मूक जानवरों की योनि प्रहण् करता है यह नंगसर कहलाता है। कभी कभी वह वन पति में जाता है जिसको तंगसार कहते हैं। कभी कभी वह धातु बन जाता है छोर इसको संगसार के नाम से पुकारते हैं। ये हो नरक के दर्जे या विभाग कहाते हैं।' इससे स्पष्ट है कि जरदुरितयों का नरक स्वर्ग सम्मन्धी विचार जैसा उनके

<sup>\*</sup> इसका वैदिक मुक्रि से सादृश्य जान पडता है और पारसियों का गैरत्मैन नामक यही सातवों त्रासमान है।

सुप्रसिद्ध पाग्सी दस्तृरों ने लिखा है भौतिक अर्थों में नहीं समम्भना चाहिए। श्रोर वह फिसी प्रकार श्रावागमन के सिद्धान्त के विपरीत नहीं है। यहूदी, ईसाई खोर मुसलमानी मतों में इस शिक्षा का यथाये श्रोर भी अधिक भुला दिया गया। वे पुनर्जन्म के सिद्धान्त को भूल गये और नरक स्वर्ग को खात्मा की दशा में न मान कर स्थान विशेष के नाम सममें जाने लगे।

#### ६---मांस-भोजन-निषेध।

श्रावागमन में विश्वास रखने से स्वभावतः ही पशु जीवन के प्रति प्रतिष्ठा का भाव उत्पन्न होता हैं जिससे जीवों के प्राया पवित्र माने जाते हैं। इस परियाम के उदाहरणार्थ हम पिछले श्रंश में उर्व्युत किये हुए 'नामामिहाबाद के ७४ से ७७ वचनों की श्रोर ध्यान दिलाते हैं।' काई श्राश्चर्य की बात नहीं कि वैदिक श्रोर पारसी धमें दोनों ही मांस भक्त्या श्रोर रसना के स्वाद के निमित्त निरपराध पशुश्चों के बध का नियेध करते हैं। इस सब कोई जानता है कि वैदिक धर्म में मांस खाने की श्राह्म नहीं, पारसी मत की पुस्तकों भी इसका खण्डन करती हैं। पाठकों के ध्यान में यह बात हमारे उद्धृत किए हुए मिहाबाद के ७१—७६ वचनों से पूर्व ही श्रा गई होगी। श्रागे चलकर वे लिखते हैं:—

"बहुत से विचारवान बनाए गए हैं तथापि वे बुरं कर्म करते हैं, जैसे वे मतुष्य भी जो निरपराध पशुर्श्वों के वध करके उनके मांस से

व्यपने वदर की पृत्तिं करते हैं।" (१३१)

फिर 'जवांशेर' में एक 'समेलन' की बात लिखी हैं, जिसमें मुज्य और जानवरों के प्रतिनिधि विावाद के लिये एकत्रित हुए ये।

उसमें लोमड़ी ने मनुष्य से इस प्रकार कहा:—"जन्तु अन्य जीवों का इनन करने के लिये वाध्य हैं क्योंकि उनका प्राकृत भोजन मांस है। परन्तु सनुष्य को मांस खाने की आश्यकता नहीं है। तब वह क्यों उनके जीवन का हरया करता है। तुम इस प्रकार के कार्य्य करने से पापी बन गए हो श्रतएव धर्मात्मा श्रौर ईश्वर भक्त पुरुष तुमसे बहुत दूर भांगते हैं।"मनुष्य का प्रतिनिधि इसका उत्तर देने में श्रसमर्थ रहा।

यद्यपि मांस खाने का निषेध किया गया है, परन्तु यह वात नहीं कि किसी प्रकार के जानवर का वध ही न किया जावे । वैदिक और पारसी दोनों धर्म हानिकारक और सयङ्कर जीवों को मारने की आज्ञा देते हैं। (देखो पूर्व के श्रंश में उद्धृत मिहवाद ८०)

### १०-गौ की प्रतिष्ठा ।

इयमें सन्देह नहीं कि हिन्दू और पारसी दोनों खेती और गृहस्थ सम्बन्धी कार्यों में उपयोगी होने के कारण, गाथ के प्रति विशेष प्रतिष्ठा का भाव रखते हैं। जन्दावस्ता के निम्नलिखित वाक्य की अपेज्ञा इस विषय में अधिक स्पष्ट एवम लिलत साज्ञी और क्या हो सकती हैं ?

"वैल में हमारी क्षावश्यकता है, बैल में हमारी वाक् शक्ति है, बैल में हमारी विजय है, बैल में हमारा भोजन क्ष है, बैल में हमारा कृषि कमे है जो हमारे लिये कान्न उपजाता है। (बहराम यश्त ६६)

गों की पिवत्रता के भाव की जड़ पारसी धर्म में वैदिक धर्म से भी छाधिक गहरी है, क्योंकि उनके ईश्वरीय ज्ञान और ज़रहुरती सिरान से उसका घनिष्ट सम्बन्ध है। हम पादरी एल० एच० मिल्स लिखित यास्त २१ के भावार्ष से उद्धृत करते हैं—"गौओं की छात्मा पिवत्र ईरानी लोगों के समुदाय की प्रतिनिधि स्वरूप होकर (क्योंकि उनकी उत्तम जीविका का एक मात्र साधन गौ ही थी) ध्वस्वर से पुकारती है छोर संकटापन लोगों की महान छावस्यकताओं को प्रकट करती

इससे कोई यह परियाम न निकाले कि प्राचीन पारसी लोग गोमांस खाते थे। उसके आगे का वाक्य इस बात को स्पष्ट कर देता है—"बैंब में हमारी कृपि है जो हमारे जिये मोजन उत्पन्न करती है।"

हुई श्रत्यत्त करयाा पूर्वक श्रहर श्रीर उनके दिव्य सेवक श्रशा को सम्बो-धित करती हैं।" †

"हे बहुर और कारा! तुम्हारे नमज गोंधों ६६ (हमारे पवित्र और जन समृह्) की कात्मा पुकारती है—तुमने मुक्ते कियके लिये पैदा किया था १ मेरे उपर कोप और क्रूर मिन्त का काकमण होता है, मृत्यु को आधात पहुंचाया जाता है। डीठ, दृष्ट और चोरों की शक्ति का श्राक्रमण किया जाता है। आपके क्रिनिक मेरे पास दूसग चारा नहीं। अन्एव तुम मुक्ते खेतों में अच्छी दृष्टि करनी मिखाओ, मेरे भन्ने की देवल यही आशा है।"

इस अवसर पर जरदुश्त भी आकर गौ की आत्मा के साथ उसकी विनती तथा प्रार्थना में सम्मिलित हो जाते हैं। उच अहुर उनको ऋपि स्मृतिकार के पवित्र पद पर प्रतिष्ठित करता है।

इस बात को दशांने के लिये कि पारसी लोग गों के कितने भक्त हैं,
यह लिखना आवश्यक है कि गो मृत्र जो लन्द अवस्ता में गेमेत (मं०
गोमेंद ) कहलाता है उनके संस्कार श्रोर कृत्यों में लाया जाना है। डाक्टर
होंग इसके सम्बन्ध में गरणंग नामक संस्कार का वर्णन करते हैं जो
नौ रात्रि तक होता है श्रोर जिसमे संस्कार करने वाला गो मृत्र पीता
है। वे आगे लिखते हैं:—"यह प्रधा बहुत पुराने समय से चली आई
है जब कि प्राचीन आध्यों गो मृत्र में रोग दूर करने और शुद्ध करने
कं गुग्र माततं थं" के हिन्दुओं के संस्कारों में पञ्चगन्य श्रोर गो मृत्र
के उपयोग का वर्णन करते हुए डाक्टर हाग लिखतं हैं:—"यह प्रधा
बहुत ही पुराने समय से चली आई है जब कि गो मृत्र सारे शारीरिक

<sup>ं</sup> टेली जुन्दावस्ता भाग ३ ए० ३ ।

डास्टर हाग इसका शर्थ 'पृथ्वी की श्रामा करते हैं। गो के श्रर्थ पृथ्वी श्रीर गाय दोनों के हैं' देखो १६ श्रंश।

रोगों के लिये एक बड़ी प्रभावशाली औपधि समक्का जाता था । यौरप के देशों में भी हमारे समय तक किसानों के वैद्य गो मृत्र और गोवर जैसी ख्रीपधियों का प्रयोग करते खाये हैं।"†

#### ११---यज्ञ-क्रिया

झान काएड वा धार्मिक सिद्धान्तों से अव हम यह कृत्यों की श्रोर श्राते हैं। इस विषय में पारसी या वैदिक धर्म के मध्य जो समानता पाई जाती है वह बहुत ही श्राश्चर्यजनक है।

पिछले ऋध्याय के अवें अंश में इस पूर्व ही कह चुके हैं कि वैदिक कर्मकारण्ड में आग्नि होन्न की कितनी अधिक प्रधानता है। वह आध्यों के पंच नित्य कर्मों में से एक कर्म है। मतुष्य को जन्म से लेकर मरण पर्यन्त जो १६ संस्कार करने पड़ते हैं, प्रत्येक में उसका विधान किया गया है। इस यह वात भी वता चुके हैं कि पारसी लोग इस कृत्य को करने में कितने नियमित हैं, यहाँ तक कि उनका नाम ही अग्निपृत्तक हो गया।

दोनों धर्मों के फ़त्यों की समानता उन नामों में भी पाई जाती है जो उनके जिये ज्यवहृत होते हैं। हम डाक्टर हाँग का लेख उन्भृत करते हैं— "वेद श्रीर इन्दावस्ता को पढ़ने वाले जोगों को खारम्भ ही में जात होगा कि पुरोहिताई के कृत्यों से सम्बन्ध रखने वाले बहुत से शब्द एक ही हैं। ज़न्दावस्ता में पुरोहित के लिये अपून शब्द खाता है जिसका मिलान वेदों में अथर्थण से किया जा सकता है' इसके अर्थ छान्न और सोम के पुरोहित के हैं। वेदिक शब्द इष्टि " " अपून शब्द की पहचान इन्दावस्ता के इित छोर आज़ित से होती है। दोनों धर्मों में वे मुख्य-मुख्य नाम एक ही हैं जो किसी बड़े यज्ञ का सम्पादन करते समय कतिपय पुरोहितों को दिये आते हैं। अध्वर्य का उचारण करने वाले होता और 'जोता' पुरोहित एक ही बात है। अध्वर्य छायवा प्रवन्धकर्ता पुरोहित जो होता के लिये सब

<sup>†</sup> देखो Haug's Essaysy. 241, 252, 295.

सामग्री मंचित करता है वह रखी है जो श्रव रसी कहाता है। यह श्रव श्रघान पुरोहित या जोता का एक सेवक मात्र होता है। 178

यस्न शब्द संस्कृत 'यद्य' शब्द से पृर्ग मिलता है ।†

समानता की इति श्री यहीं नहीं हो जाती। डाक्टर हाँग साह्व पारसी धौर इस देश के प्रार्चान आयों में बहुत मुख्य-मुख्य यहाँ में साहरय दिखाते हैं।

"ज्योतिशेम वा रजरने" यहा में सोमलता के रस की आहुनि देना सब में अधिक महत्व की बान है। दोनों के यहाँ में इस पौधे की डालियाँ प्राकृतिक रूप में उस पवित्र स्थान पर लाई जाती हैं जहाँ यहा होता है और वहाँ प्रार्थना पढ़ते हुए उसका रस निकोड़ा जाता है। रस निफालने की विधि तथा उसके लिये जो पात्र व्यवहत होते हैं उनमे कुछ मेद हैं परन्तु यदि अधिक अन्वेषना की जावे तो इन दोनों है भी वास्त्रविक समता पाई जाती है।"

"दर्श पैंडिंमार्शाट ( अभावस्था खोर पूर्यामास का यज ) पारिसयों के दारून Darun से मिलता हुआ मालूम दोता है। दोनों बहुत साधारण है। ब्राह्मण लोग यज में विशेषतः पुरोडाश का उपयोग करते हैं और पारसी लोग 'पवित्र रोटियों' ( दारून) का, जो पुरोडाश से मिलती हुई है।"

''चानुर्मास्येष्ट यज्ञ जो चार मास अथवा दो ऋतुओं के पश्चान किया जाता है, पारसियों के 'गहन वार' से मिलता है जो वर्ष में ६ वार होता है।":

वहुत से विद्वानों का कथन है कि वेद में पशु वय की आज्ञा है, यहाँ

<sup>\*</sup> Haug's Essays p. 280.

<sup>†</sup> Ibid p. 130.

<sup>‡</sup> Haug,s Essays p. 285.

तक कि यह के लिये गोवध तक का विधान है। यह प्रश्न इतना विवादा-स्पर् हैं कि उसकी इस पुस्तक में विवेचना नहीं की जा सकती, तथापि हम वैदिक यह गोमंथ के सम्बन्ध में जिसके अर्थ गोवध के लगाये जाते हैं—इद्ध कहना उचिन समभते हैं। हम इस यज्ञ को ज़न्दावस्ता में भी पाते हैं । स्वामी द्यानन्द सरस्वती श्रपने मत्यार्थ प्रकाशक्ष में बतलाते हैं कि संस्टृत भाषा के 'गो' शब्द के अर्थ केवल गय के ही नहीं प्रत्युत पृथ्वी ध्योर दिदेश के भी हैं। गोमेध का छाधि भौतिक अर्थ खेती के लिये धरती जीवना और आध्यात्मिक अर्थ इन्द्रिय दमन है। इस लोग इस ष्याख्या का उपहास करते हुए उसे ऋथे की खींचतान बताते हैं। वे यहाँ फर डालते हैं कि वेद फे इस प्रकार अर्थ लगाना अन्याय है। हमें देखना चादिये कि डाक्टर हाँन जैसे प्रामाशिक और विश्वस्त पुरुप पारसियों के विषय में क्या सम्मति देते हैं ''गोश उर्व का ऋर्थ पृथ्वी की सार्वभौमिक - श्रात्मा है जो सब प्रकार के जीवन श्रीर वृद्धियों का कारण है। शब्द का अनुरार्थ "में की आत्मा" है यहाँ उपमालद्वार है क्योंकि पृथ्वी की गाय से तुलना की गई है। उनका काटने और बांटन से पृथ्वी है एस लगाने 51 क्रथे तिथा जाता है । अहुरमजुदा श्रीर स्वर्गीय सभा ने जो श्रादेश दिया हैं उसका मतलब यह है कि घरती को जोतना चाहिये। श्रतएव वह खेती के काम को धार्मिक बतलाता है।"†

हम पाठकों का ध्यान रेखाङ्कित बाक्यकी छोर विशेष रूप से छाकर्पित करते हैं। क्या यह वहीं बात नहीं है जो स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वैदिक 'गोमेध' के विषय में कही है ?

एक पाद-टिप्पग्री में डाक्टर होंग लिखते हैं कि "संस्कृत में गाँ के दो श्रर्थ हैं—गाय श्रोर घरती। यूनानी शब्द Ge ( जो Geography

<sup>🖇</sup> देखो सत्यार्थप्रकारा ११ समुल्लास ए० ३०४

<sup>†</sup> Haug's Essays p. 148.

जुगराफिये शब्द में मौजूद है ) श्रीर पृथ्वी के श्रर्थ में प्रयुक्त होता है इसी शब्द (गो) का रूपान्तर है। वह वड़े महत्व की वात है कि संस्कृत श्रीर ज़न्द दोनों भाषाश्रों में 'गो' शब्द के गाय श्रीर धरती दो अर्थ होते हैं। दशवें श्रंश में ज़रदुश्त के ईश्वर की श्रोर से मेजे जाने के सम्बन्ध में हम पारिसयों की प्राचीन कथा का उल्लेख कर चुके हैं। गाय की श्रात्मा ने ( या डाक्टर होंग की ज्याख्यानुसार पृथिवी की स्रात्मा ने ) मनुष्यों के अत्याचार से दुः खित हो कर अपने कातर शब्द को स्वर्गतक किस प्रकार पहुँचाया और किस प्रकार अहरमज़दा ने उसे सुनकर ज़रदुरत की अपनी ओर से दूत, नशी और मनुष्यों के लिये उपदेशक नियुक्त किया । पाठकगया ! इसकी तुलना भागवत की उस कथा से करना चाहंगे कि कित्युग के आरम्भ में पृथिवी गाय का रूप धारण कर किस प्रकार विष्णु भगवान के सभीप गई और उतसे दया के लिये विनती की, श्रीर किस प्रकार विष्णु ने मनुष्य देह धारण कर मत्त्र लोक में आ उसके दु:ख दूर करने की प्रतिज्ञा की। इसमें सन्देह नहीं कि इन दोनों कथाओं में सं ज़न्दावस्वता की कथा पुरानी है। परन्तु इस जो बात पाठकों के हृदय पर श्रद्धित करना चाहते हैं वह यह है कि संस्कृत और जन्द दोनों भाषाओं में गाय और पृथ्वी दोनों का 'गे' नाम होने से, वेवल भाषा विषयक सम्बन्ध ही नहीं प्रत्युत विचार का भी सम्बन्ध है। इन दोनों की संयोजक शृङ्खला निरन्वय ही कृषि कर्म है, जिनके लिये (भूमि ब्रोर गाय) दोनों ही त्रावश्यक हैं। पाठकों को गौ की त्रात्मा की उस अन्तिम प्रार्थना का स्मरण होगा जो उसने अहुरमज़दा से की थी-"इस लिये तुम मुक्ते खेतों को अच्छी तरह जोतना सिखाओं जो मेरी भलाई की एक मात्र आशा है।" डाक्टर हाग लिखते हैं, पारसी धर्म खेती को धार्मिक कृत्य वतलाता है। यदि पाठकगण वेदों की ऋोर आवें तो देखेंगे कि चनमें भी कृषि कर्म को ऐसा ही पवित्र मानने की शिक्षा दी गई है 🕸 ।

क्षे जो पाठक देखना चाहें वे ऋ० वेद मं० ९० सुक्त ९०६ मन्त्र ३ से ७ सक देख सकते हैं।

पारचात्य विद्वानों के लिये इसमें कोई अचरज की वात नहीं है। क्योंकि उनके मतानुसार 'आर्च' शब्द ही (जिससे पारसी और हिन्दू दोनों के पुरसा अपने को पुकारते थे Earth (अर्थात् पृथ्वी) शब्द से सम्बन्ध रखता है, वे सभ्य होने के कारण खेती करते थे और खेती पर हो उनकी जीविका निर्भर थी, जबकि प्राचीन काल की दूसरी जातियाँ साधारगतया श्रसभ्य होने के कारण गृह-हीन दशा में फिरती थीं, उनकी जीविका विशेष कर शिकार से होती थी।

हिन्दुओं की गाय के लिये प्रतिष्ठा प्रसिद्ध हैं। यह भी निश्चित है कि शाचीन काल के पारसी लोग भी उसका चहुन आदर करते थे तो फिर क्या यह कहना अयुक्त नहीं कि गोमंध का अर्थ गो-वध है जबकि भापा भोर भाव दोनों का समुचित विचार रखते हुये उसका अर्थ हम धरती का जोतना कर सकते हैं। परन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि जहाँ पश्चिमी विद्वान् डाक्टर हाँग छत उपर्युक्त पारसी यज्ञ की व्याख्या के विरुद्ध कुछ नहीं कहते वहाँ वैंस ही यह की तष्ट्रप व्याख्या करने के लिये स्वामी द्यानन्द सरस्वती का उहास करने बाल लोगों की कमी नहीं है।

## १२---कुछ छोटी समानताएँ

अय हम दोनों धर्मों की कुछ छोटी-छोटी समानताएँ दिखाते हैं:—

(क) वृद्धिक और जरदुश्ती दोनों ही फ्रिलासफ़ियों में कर्म ३ प्रकार के माने गये हैं, अर्थात् मानसिक, वाचिक और कायिक। यजुर्वेद के ब्राह्मया से हम नीचे एक वचन देते हैं:—

यन्मनसा ध्यायति तद् वाचा वदति यद् वाचा वदति तत् कर्मणा करोति ।

मनुष्य जो विचार करता है वही वाग्री से कहता है, जो वाग्री से

कहता है'वही किम से करता है 🧗

जरदृश्त की फ़िलासफी के विषय में डाक्टर हाँग लिखते हैं—"िक उसके फ़िलासफी सम्बन्धी विचार मन, वचन और कर्म के त्रिकीया में घूमते थे "।श्र

वं फिर लिखते हैं:--

"हुमतप् † ( अञ्झी तरह सोचा हुआ ) ह्स्लप् † ( अञ्झी तरह से कहा हुआ ) ह्र्रतंप् † ( अञ्झी तरह किया हुआ )" ये शब्द ज़रदुरती सदाचार के मृल सिद्धान्त हैं, और वरम्बर ‡ उनका अनेक स्थान पर वर्णन आता है"। यहाँ ज़न्दावस्ता के एक दो वचन उद्धृत करके इस बात को दिखाते हैं:—

"अच्छा सोचा हुआ, अच्छा कहा हुआ और अच्छा किया हुआ? इन शब्दों द्वारा।" क्र

"अच्छा सोचा हुआ क्या है ? शुद्ध मन (विचार)। अच्छी तरह कहा हुआ क्या है ? उत्तम वचन। अच्छी तरह किया हुआ क्या है ? जिसे उब कोटि के पवित्र आदमी करते हैं।"†

( ख ) वेद पहने वालों ने सोमलता का नाम श्रवश्य सुना होगा।

क देखी Hang's Eassps p. 300.

† हुमतम् = (संस्कृत ) सुमतस् हुस्तम् = ,; स्कृत् हुर्र्तम् = ,, सुकृतम्

<sup>्</sup>रं स्ती बकार मनु जी ने भीं कर्नों का विभाग मानस, वान्कि, कायिक तीन प्रकार का किया है। देखी मनु अ० १२। ३—६

<sup>‡</sup> ऐसे दी संस्कृत में मनसा 'वाचा' कुमैग्रा श्रव्दों का प्रेयोग अनेक स्वानी पर श्राता है।

<sup>\*</sup> यास्त १६ । १६

इस लता का वेदों तथा प्राचीन वैदिक साहित्य में बहुत कुछ महात्म्य वर्गान किया गया है। यह निश्चित नहीं कि सोम औषि सम्बन्धी जड़ी वृटियों के समुदाय को बोध कराने वाली संज्ञा है, अथवा किसी वृटी विशेष का नाम है है। यदि पिछली बात ठीक मानी जाय तो इस प्रकार की वृटी का अब तक पता नहीं लगा और न वर्त्तमान वृटियों में से ही किसी का नाम है। प्रो० मोच्चमूलर २४ अक्टूवर सन् १८८४ के Acadomy पत्र में लिखते हैं:—

"धर्म सम्बन्धी क्रत्यों की प्राचीनतम पुस्तकों अर्थात् सृत्र तथा ब्राह्मण्य प्रत्यों में भी यह वात मानी गई है कि असली सोम का मिनना बहुत कठिन है और उसके स्थान मे अन्य वस्तु काम म लाई जा सकती है। यह लिखा है कि अब वह मिल सकती थी तब जंगली लोग उसे उत्तराखण्ड सं लाया करते थे। उस समय भी वह विशेष प्रयत्न करने पर ही मिल सकती थी।" अ वे फिर लिखते हैं कि—" रूसी और अंमेजी दूत निरपंत्त मूकिटबन्धों के उत्तरी देशों में बड़ा उपयोगी काम करेंगे, यदि वे अपने अमग् में सोमलता के सहश पौथों को खोजते रहें।" प्रो-फेसर साहब अन्त में लिखते हैं कि—"जिल स्थान में उपर्यु क पौथा अपने आप उगता पाया जायगा उसको आर्य्यजाति अथवा कम से कम उन लोगों के पुरखाश्रों का निर्मयता पूर्वक उत्पत्ति स्थान बताया जा सकेगा जो दिन्तिया में आकर संस्कृत या जन्द भाषा बोलते थे।" †

श्रमली सोमलता चाहे जो हो परन्तु हमारा उद्देश्य यहाँ यह सिद्ध

<sup>†</sup> यास्न १६। १६

<sup>\*</sup> देलो Zoroastrianism in the Light of Theosophu. ए० ६८-६६ में "पवित्र होम ( होम ) बत्ता" पर नसरवान जी एफ० वेलमोरिया बिखित न्याख्यान ।

<sup>🕇</sup> देखी १६ पेज का फुट नोट।

करना है कि ज़न्दावस्ता में होन 🖫 की केन के समान ही प्रशंसा की गई है।

"हें होग, मैं तुफ से जो मृत्यु को दूर मार भगाना है यह दूसरा आशीर्वाद मांगता हूँ अर्थान शरीर का निरोग होना (उस आनन्दमय जीवन को प्राप्त करने के पूर्व ), हे होम; तू मृत्यु को दूर भगाता है अत-एव मैं तुफ से तीसरा आशीर्वाद अर्थान दीर्थ जीवन चाहता है ।"ఈ

"हे पीत वर्षा होम, मैं तुक्त में छपने वचनों से ज्ञान, सामर्थ्य, विजय, स्वास्थ्य, छारोग्य, उन्नति, वृद्धि, सारं शरीर का तंज क्षोर प्रत्येक प्रकार के विषय को सममने की बुद्धि स्थापित करता हूँ। मैं तुक्त में (छपने वचन से) वह शक्ति स्थापित करना हूँ, जिसके द्वारा में संसार भर मे स्वेच्छा पूर्वक विचार सकूँ, दु:खों की ममाप्ति करता हुआ छोर (छप्छे विश्व के शतुओं की) नाश कारिग्री शक्ति को नष्ट करता हुआ।" †

श्रव हम ऋग्वेद के कुछ मन्त्र उद्घृत करते हैं:-

सना च सोम जेपिच पवनान र्ञाहश्रवः । अथानी वस्य-सस्कृषि ॥ सना ज्योतिः सनास्त्रविधा च सोम सौमगा । अथानी ब्रस्यसरकृषि ॥ सना दक्ष मुतकनुमपसादम्धो जिहि । अथानी वस्यसस्कृषि ॥

ऋग्वेद ९ । २२ । १-४

कैसा इम पहले लिख चुके हैं संस्कृत सकार का ज़म्द या फ़ारसी में हकार हो जाता है, इसी अध्याय के अंश एक में शब्द समृह (१) देखो । अब इम ज़न्दावस्ता के कुछ वचन उट्धृत करके यह दिखावेंगे कि जो भाव ज़न्दावस्ता में प्रकट किये गये गये हैं वे सोमलता सम्बन्धी वैदिक वर्णन से वहत समानता रखते हैं।

होम यरत-यास्त ह

<sup>†</sup> होम यरत १७

है पवित्र सोम! तु बड़ा पुष्टिकारक भोजन है। हमें ऋपया (नीचे लिखी बस्तुएँ) प्रदान कर। हमें विजयी और हपित कर।

हैं, सीम ! हमें प्रकारा (देदीण्यमान बुद्धि ) दो। हमें आनन्द दो। हमें समस्त उत्तम वस्तुएँ दो और हमें हर्षित कर।

हे सोम ! हमें वल, बुद्धि दो। हमारे शतुत्रां को दूर भगात्री और हमें हिंपत कर।

कुळूंक पश्चास्य विद्वान् जो यह सिद्ध करने की चिन्ता में रहते हैं कि त्यार्थ लोग मांस मदिरा के संवन से घृगा नहीं करते थे, सोम को एक मादक पोषा और उसके रस को एक प्रकार का मादक द्रव्य बताते हैं। चेद और जन्दावस्ता दोनों में सोम या होम के नाम से जो कुछ कहा गया है, उससे ऊपर लिखा ावचार मिथ्या हो जाता है। जन्दावस्ता के विद्वान श्रवुवादक डारमेन्टेटर ने ठीक लिखा है कि —"साम या होम के अन्तर्गत समस्त प्रकार की वनस्पतियों की जोवन शिक समावेशित हैं।" कि जन्दावस्ता में होम को "औषियों का राजा" कहा गया है और यही नाम उसके लिये वेदों में प्रयुक्त हुआ हैं। †

श्रव इस में कोई शंका नहीं रही कि सोम आयुर्वेद से सम्बन्ध रखने वाली यूटी का नाम हैं। प्रोफ़े सर मोच्चमूलर के कथनानुसार यह सम्भव हैं कि सोम भारतवर्ष में न होकर उत्तर दिशा के किसी खड़ात देश में पदा होता हो। उसकी पहिचान भूल जाने तथा अनिभन्नता के कारण असली रूप छिप जाने से कालचक ने उसके चारों खोर पिनत्रता का मण्डल लगा दिया है। जन्दावस्ता में उसे अमरत्व देने वाली कहा गया है श्रीर जब अरदुहितयों ने पुनस्त्थान का सिद्धान्त स्थिर किया तो इसी होम या सोम के द्वारा मृतकों में जीवन संचार किया गया। फिर इसी

ज्दावास्ता भाग १ भूमिका ५० ६६

<sup>†</sup> देखो ऋग्वेद १०। ६७ । ७१८-२२

सोम के दो मेद पहला सफेद होम और दूसरा दुःख गहित पौधा है, जिनका बाईविल में ज्ञानतरु और जीवनतरु रूप से वर्यान है और जिनकी बाईविल के स्वर्ग में कल्पना की जाती है। पिछले अध्याय के आठवें अंश में इस विषय पर हम डाक्टर स्पीगल की सम्मति उद्भृत कर चुकं हैं और प्रोफ सर मोक्स्लर के वचन उद्भृत कर के यह दिखला चुके हैं कि वे भी सीम वा होम और वाईविल के जीवन तरु में समानता को स्वीकार करते हैं। अब हम मैंडम व्लवस्टकी की सम्मति उद्भृत करते हैं—"सामान्य शब्दों में सोम ज्ञान चुक्त के फल का नाम है। ईपील एलोहिम ने आदम, हन्वा अथवा यहुवी से इन्हीं को न लाने के लिये कहा था, क्योंकि 'कहीं ऐसा न हो कि आदमी उनके समान हो जाय।' अ

# सारांश

हम दिखला चुके है कि जरहुरती सिद्धान्तों और कृत्यों में तथा वैदिक सिद्धान्त और कृत्यों में कितना आश्चर्य जनक साहरय है। हमने यह भी दिखाया है कि ज़न्दानस्ता की भाषा और छन्दों में वैदिक भाषा व छन्दों का घनिष्ट सम्बन्ध है। यह भी बताया गया है कि प्राचीन समय में दोनों धर्मों के अनुसायी अपने को आर्थ नाम से पुकारते थे। क्या कोई पल भर के लिये भी कह सकता है कि ये साहश्य और समता आक्समिक है १ इस प्रकार का न तो कभी किसी का विचार हुआ और न हो सकता है। हमें इसका कारण बताने के लिये नीचे लिखी तीन वातों में से एक-न-एक को अवश्य मानना पढ़ेगा:—

१—वेदों के धर्म श्रीर भाषा जन्दावस्ता के धर्म श्रीर भाषा से लिये गये हैं।

<sup>🕸</sup> रेखो Secret Doctrine Vol. II, pp. 498-499.

े २—वेद और ज़न्दावस्ता की मावा श्रीर धर्म का मूल स्रोत एक ही है। दोनों ही किसी प्राचीनतम और लुप्त प्रायः भाषा और धर्म से निकले हैं।

२—जन्दावस्ता के भाषा और धर्म वैदिक भाषा और धर्म से निकले हैं। संख्या एक में जो बात कही गई है उसे आज तक किसी ने नहीं कहा। समस्त विद्वानों ने, जिनकी सम्मति इस विषय पर विश्वस्त समभी जा सकती है, वेदों की जन्दावस्ता से पुराना माना है। अब ऊपर की शेष दो बातों में से किसी एक को स्वीकार करना होगा। इम तीसरी बात को मानते हैं। उसे युक्तियों से सिद्ध करने के पहले कुछेक प्रमाण दिये जाते हैं।

वेद श्रौर ज़न्द भापा में श्राश्चर्य जनक समानता सिद्ध करने लिये वितियम जोन्स की सम्मति पूर्वे ही उद्धृत की जा चुकी है।

सर विलियम लिखते हैं कि — "कम से कम ज़न्द भाषा संस्कृत की एक शाखा थी। यह कदाचित उसके उतनीं ही निकट थी जितनी प्राकृत अथवा अन्य प्रचित्त भाषाएँ जो भारतवर्ष में दो सहस्र वर्ष पूर्व बोली जाती थीं।" अ

हारमेस्टेटर अपने ज़न्दावस्ता के अनुवाद (Sacred books of the East Series) में इस विचार की पृष्टि करते हुए कई अन्य प्रमायों को प्रस्तुन करते हैं, यद्यपि वे स्वयम पहली वात को हीं मानने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि सर विलियम जोन्स आदि पुरुपों की सम्मति दोनों भाषाओं के सम्बन्ध पर है दोनों धर्मों पर नहीं। डारमेस्टेटर फ़ादर पोलो डी सेन्ट वारथेलेभी (Father Paulo de Saint Barthelemy) का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि "वह इस परियाम पर पहुंचे कि अति प्राचीन काल में संस्कृत भापा फ़ारस और भारतवर्ष में बोली जाती थी और उससे ही ज़न्द भापा

<sup>&</sup>amp; Asiatic Researches II, \$ 3.

का जन्म हुआ।" क्ष डारमेस्टेटर छागे कहते हैं—"१८०८ हैं० में जान लिडिन John Lydon ज़न्द को पाली भाषा के ममान एक प्राकृत की शाखा सममते थे। एर्सकीन Erskine की दृष्टि में ज़न्द संस्कृत भाषा की शाखा थी जिसे पारसी धर्म के मंस्थापक ने भारतवर्ष से लिया, परन्तु यह भाषा फ़ारस में कभी नहीं बोली गई।" वे पीटर बोन बोहलन (Peter Von Bohlen) के विषय में कहते हैं कि "उसके छनुसार (ज़न्द प्राकृत) भाषा की शाखा है। जैसा कि जोन्स लीडन छोर एर्सकीन का कथन है।"क्ष

निम्नलिखित युक्तियों द्वारा हम इस बात को पर्च्याप्त रूप से सिद्ध कर देंगे कि तरद्वरती मत वेंदिक धर्म्म से निकला है।

(१) ज़रदुरत ज़न्दावस्ता में एक पुराने ईश्वरीय ज्ञान का वर्गान करते हैं—"देखते हैं कि गाथाओं में (जो ज़न्दावस्ता का सबसे पुराना भाग है ) एक प्राचीन ईश्वरीय ज्ञान की खोर संकेत किया गया है और सोश्यन्त, अथर्व तथा श्रिप्त के पुरोहितों की बुद्धि की प्रशंसा की गई है। यह अपनी सदब्बी को श्रंगिरा की प्रतिष्ठा और सन्मान करने की खोर प्रेरित करता है अर्थात वेदिक मन्त्रों के अंगिरा जो प्राचीन आर्थ लोगों के पूर्वत थे और जो अन्य पिछले ब्राह्मण परिवारों की अपना जरदुरत से पूर्ववर्ती पारसी धर्म से विनष्ट सम्बन्ध रखते थे। इन खंगिराओं का वयान अथर्वण अथवा अपि पुरोहितों के साथ प्राय: कई स्थातों पर किया गया है और दोनों व दिक साहित्य में अथर्व वेद के कत्ती माने गये हैं। (जिनको हम ऋषि कहेंगे) यह वेद अथविद्विरा अथवा अध्व अद्विराओं का वेद कहलाता है।"।

डाक्टर हाग फिर कहते हैं:-

स्वयम् अपने ही पुस्तक में ज़रदुश्त अपने को अहुरमज़दा का प्रेरित

<sup>\*</sup> Zend Avesta part 1 Introd p. XXL.

<sup>†</sup> Haug's Essays p. 294.

किया मध्न श्रयति मन्त्र दृष्टा दृत कहते हैं।"क्ष

. (२) होमयश्त ( जन्ददावस्ता का एक अध्याय ) में सोम यज्ञ करने चाले चार मनुष्यों की गण्ना की गई है जो जरदुश्त से पूर्व वैदिक छत्य सोमेष्टि या सोमयाग को किया करते थे । जरदुश्त के बाप के अतिरिक्त शेप सब नाम बेंदिक साहित्य में आते हैं।

"पहला पुरुप जिसने सोमयझ रच विवंद्धत था । उसके एक यम लड़का पैदा हुआ, जो तेज युक्त, सुशील और परम प्रतापी था तथा जो मनुष्यों में सूर्य को सबसे अधिक देख सकता था। दूसरा आध्य था, जिससे शंतान पैदा हुआ और जिसने अज़ि दाहक सप को मार डाला। तीसरा दित था, जिके दो बेटे हुए । चौथा स्वयम जरदुश्त का बाप पौरुपास्प था। होम जरदुश्त से कहता है—हे पत्रित्र जरदुश्त तू उसके घर शैतान के विरुद्ध लड़ने के लिये पैदा हुआ था। तेरा आहुर पर पूरा विश्वास है और तू आर्यान बीज अर्थात आर्य देश में प्रसिद्ध है।"

श्रव इन में से पहले दो श्रर्थात विवन्हवत और उसका बेटा यम वही हैं जो वैदिक साहित्य में प्रसिद्ध हैं। जन्दावस्ता में यम को राजा कहा गया है और उसका नाम यमखशैत (संस्कृत-चन्न = राजा) बताया गया है, जो फरदौसी के शाहनामें में जमधैद हो जाता है। डाक्टर हाग इस प्रम्परागत कथा का पता बैंदिक साहित्य में लगाते हुए कहते हैं कि यम, खशैत, जमशैद श्रौर यमराज ‡ एक ही नाम और पद हैं। यम

वही पुस्तक ए० २६७

<sup>†</sup> होम यस्त Quoted in Essay on the Sacred Homa in Zoroastrianism in the Lighi of Theosophy.

कीसा हम पूर्व कह चुके हैं जन्द 'खशेंत' संस्कृत 'खन्न' शब्द से बना है जो वेदों में राजा के अर्थ में प्रयुक्तहोता है। अर्थाचीन संस्कृत में चन्न शब्द न्यवहत नहीं होता, परन्तु चन्निय (राजकीय पुरुष या योदा) 'चन्नाट्म:' से निकता है।

स्रोर यम एक ही हैं। खराँत का अर्थ राजा है। दोनों के पारिवारिक नाम एक ही हैं। ज़न्दावस्ता में विवन्हु या विवन्ह्यत का वेटा स्रोर वेद में वेवस्वत या विवस्त्रत का पुत्र दोनों एक ही बात है।"क

ज़न्दाबस्ता के श्रनुसार विम सब से पहला नवी भी है। श्रहुर मज़दा कहता है कि—'हे पवित्र ज़रदुरत तुम से पूर्व सुन्दर यम सबसे पहला मनुष्य था, जिससे मैंने वार्तालाप किया, जिसको मैंने ज़रदुरती धर्म-शास्त्र को शिद्धा दो।"†

जरदुश्त का दूसरा पूर्व तीं जो सोम यह का करने वाला कहा जा सकता है—याध्व खोर उसके पुत्र थूँ तान (शाहनाम का फ़रीदुन) आप्त्य खोर त्रेनान से मिलते हैं। डाक्टर हाग कहते हैं कि वें दिक त्रेतान में थूँ तान (फ़रीदुन) मुलभता से पहिचाना जा मकता है। उसके वाप का नाभ आष्ट्य था जो त्रित के आप्त्य से जिसका प्रयोग प्रायः देदों में हुआ है पूर्ण रूप से समानता रखता है। ‡

तीसरा श्रित और वैदिक जित एक ही हैं। टाक्टर हॉग कहते हैं:—
"ज़न्दाब जा के साम परिवार का (जिसमें महावीर रुस्तम पैदा
हुआ) श्रित सब से पहिजा हैं कोम है जो अहरिमन द्वारा पैदा किये रोगों
की विकित्सा करता है। यह विचार भी वेदों में जित के सम्बन्ध में पाया
जाता है। अथर्व वेद (६, ११३, १) में कहा गया है कि वह मतुष्यों के
रोगों को दूर करता है......। दीर्घ जीवन प्रदान करता है। प्रत्येक बुरी
वस्तु शान्त होने के लिये उसके पास भेजी जाती है। (ऋ० ७, ४७। १३)
ज़न्दावस्ता में उसके इस गुगा का संकेत साम अर्थात् शान्ति दाता के
नाम से किया गया है।"

Hang's Essays p. 277.

<sup>🕇</sup> फार्वि २।२

<sup>‡</sup> Haug's Essays p. 278. \*\* Haug's Essays p. 278.

यह कम आश्चर्य की वात नहीं है कि ज्युद्धरत के पिता के नाम को छोड़ कर उसके रोप समस्त पूर्व जों के नामों का पता वृद्धिक साहित्य में लग सकता हैं। उपरोक्त गणना स्पष्ट रूप से उस वृद्धिक अलंकार वा कथा की स्मृति स्वरूप हैं जो ज्युद्धरत के समय में ईरानियों के यहाँ प्रचलित थी।

(३) जन्दावस्ता में अधर्व वेद की स्पष्ट और अचूक प्रतीक हैं। इस उसकी उसी प्रकार स्ट्धृत करते हैं जिस प्रकार डाक्टर हाँग ने उसे उद्धृत किया है।

"होम ने किरसानी को राजसिंहासन से उनार दिया उसकी अधिकार लिप्सा इतनी वड़ गई कि उसने कहा कि मेरे साम्राज्य को समृद्धि के लिये अथव लोग (अग्नि पुरोहित) 'अपाम अविष्टिश, (पानी के समीप) का जाप न करने पावेंगे। वह सब समृद्धि शालियों को नष्ट-अष्ट करता तथा उनका नाश करके उन्हें पद दलित करता था।"

एक नोट में डाक्टर हाँग लिखते हैं कि ',प्रकरण् सं यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि किरसानी अथर्व धर्म के किसी शत्रु का नाम है और इसमें सन्देह नहीं कि वह वेंदिक प्रन्थों का छशातु है।"

दूसरे नोट में विद्वान् डाक्टर साह्व ज़न्दावस्ता के उपयु के वचन में आए हुए 'भगम भनिष्टिग' वाक्य के सम्बन्ध में लिखते हैं :—

"स्पष्ट रूप से ये शब्द अथर्ववेद संहिता के पारिभाषिक नाम रूप हैं। कई हस्त लिपियों में इस वेद का "शन्तो द्वी रिभएय आपो भवन्तु भीतमे" मन्त्र से निसमें ऊपर दोनों शब्द आते हैं, प्रारम्भ होता है। छपे हुए संहिता पुस्तकों के आरम्भ में इस मन्त्र को छोड़ दिया गया है, परन्तु १-६-१ में वह मन्त्र दिया गया है और उसी स्थान पर ऊपर लिसी हस्त लिपियों में भी आता है। दो सहस्र वर्ष पूर्व अथर्ष वेद इसी मन्त्र से शारम्भ होता था। यह बात इससे भली माँति सिद्ध होती है कि पातञ्जलि मुनि चारों वेदों के प्रारम्भक मन्त्रों को अपने महाभाष्य की भूमिका में

दर्ज करते हुए "शन्नो देवी रिभष्टय" क्ष श्रथर्ववेद † के लिये लिखे हैं।"‡ श्रथर्ववेद का यह स्पष्ट और निर्विवाद प्रतीक इस वात के सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है कि वेदों का काल जन्दावस्ता से पूर्व का है।

(४) यह सिद्ध किया जा सकता है कि प्राचीन पारसी लोग भारत वर्ष से नाकर ईरान वा फ़ारिस देश में बसे थे।

प्रोफ़ें सर मोन्नमूलर स्पष्ट रूप से लिखते हैं—"श्रव यह वात सोगोतिक सान्नी द्वारा भी सिद्ध हो सकती है कि फ्रारिस में वसने से पूर्व पारसी लोग भारतवर्ष में रहते थे। जुरदुश्त और उनके पुरखाओं का वैदिक काल में भारतवर्ष से जाना उसी प्रकार स्पष्ट रूप से सिद्ध हो सकता है जिस प्रकार ससीलिया निवासिओं का यूनान से जाना।" ††

विद्वान् प्रोफ्रेसर ने अपने "भाषाविज्ञान" सम्बन्धी न्याख्यान में इसी बात को और भी स्पष्ट शब्दों में कहा है—

"पारसी लोग उत्तरीय भारत से आकर वसे थे। कुछ काल तक वे उन लोगों के साथ रहें जिनके पवित्र गायन को अब भी हम वेदों में पाते हैं। फूट हो जाने पर पारसी लोग पश्चिम की ओर एराकेशिया और फ़ारिस की छोर चले गये; उन्होंने नवीन नगरों और उन निद्यों के

अ यह आचमन-मन्त्र है, जिसे सब आर्थ जानते हैं—"शह्मो देवी रिमिष्टब आपो भवन्तु पीतथे शंबी रिमिष्ठबन्तुनः" इसमें से जिन शब्दों के शीच रेखा खिली हुई है वे जन्दावस्त्रों में बहुत थीने हेर फैर के साथ आते हैं।

† पाश्चात्य विद्वानों का निश्चय है कि वेद विविध समय में लिखे गये थ्रीर भ्रमवंवेद चारों वेदों में से सब से पीछे का है। यदि श्चमवंवेद ही ज़न्दावस्ता से पुराना सिद्ध कर दिया जाय वो यह परिशाम स्वतः निकल श्वाता है कि शेप तीन वेद ज़न्दावस्ता से श्रीर मी श्रांधक पुराने हैं।

‡ Haug's Essays p. 182.

†† Chips from a German workshop. Vol. I, p. 235.

जिनक किनारे वे रहे वही नाम रक्ते जिनसे वे अच्छी तरह परिचित थे। ये नाम उन स्थानों का स्मरण दिलाते हैं जिनको वे छोड़ कर आये थे। फारसी अच्चर 'ह' संस्कृत के 'स' का वोध कराता है इस लिये 'हरयू' राव्द संस्कृत में 'मरयू' होता है। भारतवर्ष की पवित्र नदियों में से एक नाम का सरयू है, जिसका वेदों में भी वर्णन है, जिसे अब सन्ज कहते हैं"।

प्रोफ़ सर मोचमृतर की बताई मरयू और हरयू निद्यों के श्रितिरक्त फ़ारिस के बहुत से श्रन्य स्थानों के नामों का पता संस्कृत के नामों से लग सकना है जैसे:—

(क) Euphrates जिसे साधारगतया फ़रात कहते हैं फ़ारिस की एक प्रसिद्ध नदी का नाम है। इसकी न्युत्पित "मारत" शब्द से हो सकती है। संस्कृत में भारत इस देश का ही नाम नहीं प्रस्युत यहाँ के निवासियों का भी बहुत पुराना नाम है। हम हिन्दुस्तान के लिये अब तक भारतक्ष, भारतवर्ष अथवा भरतस्थल्ड आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। जिन्होंने संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध इतिहास अंथ महाभारत पढ़ा है वे जान सकते हैं कि आरम्भ में यह शब्द मनुष्यों के लिये व्यवहृत होता था। 'महाभारत' शब्द का अर्थ ही (महा) वड़े (भारत) महाराज भरत के पुत्रों का इतिहास है। मारतवर्ष के निवासी जो अपने को भारत कहते थे उस नदी (फ़रात) के किनारे जाकर वसे और उसका नाम अपने नाम पर रक्खा। यह वात कि संस्कृत का 'भ' फ़ारसी 'फ' वा 'फ़' से

<sup>†</sup> Lectures on the Science of Language Vol. I, p. 235.

क्षभारत भरत की श्रपत्यवाचक संज्ञा है, जिसका श्रये है भरत के पुत्र। भरत प्राचीन भारत में एक प्रसिद्ध राजा हुआ है, जिसने यह नाम पहले अपनी प्रजा श्रीर फिर श्रपने देश को दिया। भरत के माता विता शकुन्तजा श्रीर दुष्यन्त थे। इनकी सुप्रसिद्ध कथा महा कवि काजिदास कृते शकुन्तजा नाटक में वर्षित है।

·बदल जाता है वैदिक संस्कृत के एम ‡ ग्रह्णे धातु सं ( जो फ़ारसी में गिरिफ्त हो जाता है ) साफ हो जाती है।

- ( ख ) वेथीलन फ़ारिस के एक प्रसिद्ध नगर का नाम है। यह फ़ारत के 'किनारे बसा हुआ है। वह किसी समय एक वड़े साम्राज्य की राजधानी 'थी। इसका पता भूपालान से जिसका अर्थ भूपाल निवासी है चल सकता है। सम्भव है भारतवर्ष से आकर लोगों ने इस नगर को बसाया हो।
- (ग) तिगरी नदी के किनारे रहने वाले थींथी लोग सम्भवतया भारतवर्ष के प्राचीन नगर काशी या बनारस से जाकर वसे थे।
- (द) ईरान, आर्ट्यान रुट्द का अपभ्रत्स है। इस देश का यह नाम उन आय्ये लोगों ने रक्खा था जो उसमें आकर रहे थे।
- यह दिखाने के लिये कि एक मत दूसरे से निकला है, तीन वातें सिद्ध करनी होंगी। अर्थात (१) विचारों और सिद्धांतों की समानता, (२) एक की अपेका दूसरे मत की अचीनता, (३) उनमें परस्पर सम्बन्ध का मार्ग। अब वैदिक और पारसी मत में सिद्धांतों की सहशता इतनी स्पष्ट है कि कोई मतुष्य उसमें सन्देह नहीं कर सकता। जन्दावस्ता की अपेका वेदों का समय अधिक पुराना है, यह बात भी स्पष्ट शीति से सिद्ध की जा खुकी है। अब यह सिद्ध हो गया कि ईरानी लोग भारत-वर्ष से ही जाकर वैदिक काल में बाहर बसे तो सम्बन्ध का मार्ग भी स्पष्ट हो जाता है। पिछले समय में भी परस्पर गमनागमन और सम्बंध का मार्ग वताना कठिन नहीं। नामे जरदुश्त क्ष में लिखा है कि व्यास

<sup>्</sup>रे आधुनिक संस्कृत में घातु का रूप गृह और वैदिक संस्कृत में गृम होत. है।
यह पुस्क ज़न्दावस्ता से मले ही पिछला हो परन्तु ज़रहुश्त का रचा
बताया जाता है। असली बात यह है कि इस नाम के कई पुरुप हुए
हैं,—जैसे ब्रह्मा, बांसछ, नारद और सम्मवतया व्यास नाम के भी अनेक
म्हिष हुये हैं। दिनस्तान में १३ ज़रहुश्तों का वर्षान है उनमें सबसे पहला
सिपतामा ज़रहुश्त या जो पारसी मत का प्रवेतक माना जाता है।

जी फ़ारिस फी गये छोर वहाँ त्ररदुश्त से शास्त्राथं किया। ईश्वर ज़र-दुश्त से कहना है—"व्यास नामक एक बहुत बुद्धिमान ब्राह्मण जिसके समान पृथ्वी पर कोई न होगा, भारतवर्ष से छावेगा। वह तुमसे यह प्रश्न करना चाहंगा कि विश्व का रिचयता केवल ईश्वर क्यों नहीं है ?" ( ६४-६६ )।

उससे कहना कि ईश्वर ने विना किसी की सहायता के प्रथम मन वा बुद्धि उत्पन्न की खोर इस बुद्धि द्वारा ही भौतिक संसार पैदा किया।(६७)

प्रथम उत्पन्न हुई बुद्धि की सहायता लेने के कारण परमेश्वर कर्तृत्व पर किसी प्रकार का दोष नहीं आ सकता। (६८)

वृत्तरा प्रश्न होगा कि श्रम्भि श्राकाश के नीचे, वायु श्रम्भि के नीचे, जल वायु के नीचे श्रोर पृथ्वी जलके नीचे क्यों है ? (७१)

इस के आगे ज्यास के उपर्युक्त प्रश्न का यह उत्तर है जिसके देने के लिये परमेश्वर ज़रदुश्त को शिक्षा देता है। पांचवां सासान अपनी ज्यास्या में लिखता है—"वलख में ज्यास जी ओर गुस्तास्प की मेंट हुई। राजा ने समस्त बुद्धिमान पुरुषों को निमित्रित किया। ज़रदुश्त भी अपने उपासना मित्र से बाहर आये और ज्यास जी ने उनका मत स्वीकार किया।"

यह कथा गुस्तास्पछ के समय से सम्बन्ध रखती है। गुस्तास्प वैक्ट्रिया का का प्रसिद्ध राजा था। कहते हैं कि उसने सन् ईस्वी से ४४०

स्वितामा शब्द के कारण वह दूसरे नामों से श्रासानी से पहिचाना जा सकता है।

 इस राजा के श्रसकी नाम का यह रूप पीछे होगया है। श्रसकी नाम विश्तास्प जी संस्कृत विधारव से निकता हुआ है। श्रुनानी प्रस्तकों में वह हिस्टास्पीज Hystaspes के नाम से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध पारसी वर्ष पूर्व पारसी मत को राज धर्म बनाया जौर उसका प्रचार किया। जरहुरती मत की उन्नति के लिये वह समय वहा महत्वपूर्ण था। व्यासजी का वर्णन बहे गौरव के साथ किया गया है अतएव वहाँ सम्भवतया उन्हीं व्यास जी की खोर संकत है जो वेदान्त सृत्र के कर्चा छोर पातखल योग सृत्र के प्रसिद्ध भाष्यकार हुए हैं! पंचम सासान का भाष्य उनते बहुत पीछे का बना हुआ है, इस लिये उसका यह कहना कि व्यास जी ने ज्रहुरती मत स्वीकार किया ठीक नहीं है।

पारसी प्रन्थों का यह जिल्ला कम गाँरव की बात नहीं है कि दोनों मतों के दो ब्राचार्य ऐसे समय में मिले जो पारसियों के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण ब्रोर स्मरमा करने योग्य था।

इसके पीछे भी ज्ञात होता है कि सासान प्रथम, जिनके प्रत्यों से अनेक बार उद्घरण दिये जा जुके हैं केवल इस देश में रहते ही न ये प्रत्युत उन्होंने यहाँ कितावें भी लिखी थीं। उनके पुस्तक के २-वें अंश में ईश्वर से कहलाया गया है—"तुम धन्य हो, क्योंकि मैंने तेरी इच्छाओं को स्वीकार कर लिया है।" इस पर सासान पंचम अपनी टीका करतें हैं—"यहाँ यह पता देना चाहिंये कि सिकन्दर के फ़ारिस विजय करने पर हारा का पुत्र सासान अपने चना से खलग होकर भारत वर्ष गया और यहाँ पवित्रता और ईश्वर-भक्ति में लग मया। परमेश्वर उस पर दयालु हुआ इस लिये उसने उस नवी बनाया।

अंथकार डाक्टर एस॰ ए॰ कापिंद्या एम॰ बी॰, एस॰ ग्रार॰ सी॰ पी॰ के अनुसार विश्वास्य अथवा गुस्तास्य का समय ग्रव से लगमग ३४०० वर्ष है। (देखो उनकी बनाई Teachings of Zoroaster and the Philosophy of the Parsi Religin, Wisdom of the East Sereis एए १४ से १८ तक)। यह समय प्राय: उतना ही है जितना हिन्दू इविहास में महात्मा ज्यास का बताया गया है। इसके छागे सासान पंचम लिखता है कि सासान प्रथम ने छपर्न छागु भारतवर्ष में रहकर विताई। इस प्रकार भारत ही में पारिसयों के उस छान्तिम धर्म-प्रन्थ रचिता पर जिसके लिखे फ़िलासफ़ी छोर तर्कशास सन्वन्धी प्रन्थों से पारिसयों की बनाई किताव बढ़ नहीं सकती, ईखरीय दया का मछार हुआ। इसका तात्पर्य सासान पंचम ईखर की छोर से प्रेरणा वा प्रकाश होना चतलाते हैं।

इस प्रकार यह बहुत स्पष्ट हैं कि जरदुश्ती मत केवल वैदिक काल में (जब पारिसयों के पुरखा भारत से आये थे) वेदों से निकला ही नहीं प्रत्युत उसके उन्नत काल में भी उस पर विदिक शिचा का बहुत अभाव पड़ा है। यही कारण हैं कि वह पारिसयों के पिछले धर्म-यन्थों अथवा दसातीर में विश्वित रूप में भी वैदिक धर्म से बहुत साहश्य रखता है।

. वैदिक और जरदुरती मत की अत्यन्त समानता पर एक पारसी अन्यकार की सम्मति उद्धृत करके हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं---

"पिनत्र व दिक धर्म और ज़रदुश्ती मत एक ही हैं। ज़रदुश्ती मत उन दूपगों और मिथ्या विश्वासों के विरुद्ध युद्ध करने के लिये प्रादुर्भूत हुआ, जिन्होंने विशुद्ध व दिक सस्य पर परदा डाल दिया था तथा पुरोहित और प्रजा घातक राजाओं के स्वार्थ साधनार्थ प्राचीन प्रशस्त धर्म का स्थान हर्ग्य कर लिया था। ज़रदुश्त ने प्राचीन समय में वही काम किया था जो महात्मा बुद्ध ने उसके प्रश्वात् किया।"%

इस पर टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। प्रत्थकार स्वयम् स्वी-कार करता है कि जरदुश्त बुद्ध के समान एक आर्थ्य सुधारक थे जिनका उद्देश्य व दिक धर्म में पीछे से मिलाई हुई मिलावटों को दूर करना था। एक दूसरे पारसी प्रन्थकार डा० एस० ए० कापड़िया भी अपने प्रन्थ में

Zoroastrianism in the Light of Theosophy p. 63 by Khurshaidji, N. Seervai.

ऐसे ही विचार प्रकट करते हैं कि जरदुश्ती मिशंन का उद्देश्य एक ईश्वर का उपदेश करने वाले आयों के प्राचीन धर्म को संशोधन करना था (इसको वे स्पष्ट शन्दों में वैदिक धर्म के नाम से नहीं पुकारतें) वे लिखते हैं—"जो वस्तु श्रारम्भ में ईश्वर की महिमा का प्रकाश रूप समभी आती थी, काल की गति से उनको पुरुपवत् मान लिया गया। भक्तों की निर्धल कल्पना ने उन्हें देवता का रूप दे दिया और अन्त में सृष्टिकची परमेश्वर के स्थान में उनकी पूजा होने लगी। इस प्रकार वह प्रथम उच कला का तात्विक धर्म अनेक ईश्वरवाद के चक्र में पड़कर अवनत हो गया। मूर्तिपृजा और मन घड़न्त देव और राज्स आदि की पूजा करना उसका उद्देश्य वन गया। यही वढ़े दूपणा थे जिनको दूर करने के लिये इमारे आचार्य्य जरदुश्त ने कष्ट उठाया। उस समय के पुराने मत को अहुर पूजा की प्रारम्भिक पवित्रता की और लें जाना उनका मुख्य उदेश्य था।"88

यह सम्भव है कि ज़रदुरत के प्रादुर्भाव के समय एक ईश्वर की उपासना का उपदेश करने वाला विशुद्ध वेदिकथर्म अवनत होकर बहुत से देवी देवताओं को मानने लगा था और इन्द्र को सब देवों का राजा सममता था। ज़रदुरत के उपदेश का उद्देश्य इस देवी देवताओं की पूजा से विरोध करना था। यह स्वाभाविक बात है कि उस समय प्रचलित मत के अनुयायिओं और मुधार के समर्थकों में कुछ वैमनस्य हुआ हो, इससे यह बात समम में आ जाती है कि जिन देवताओं को आर्थ कहाने वाले लोग पूजते थे, उन्हें ज़न्दावस्ता में बुरा † आतमा क्यों कहा गया, और इन्द्र उनका राजा क्यों माना गया, और संस्कृत भाषा में परिवर्तन क्यों

<sup>\*</sup> The Teachings of Zoroastrianism and the Philosophy of Parsi Religion pp. 16-17.

<sup>. †</sup> फारसी भाषा में देव शब्द के श्रर्थ श्रय भी राचस या बुरी श्राश्मा के हैं। इन्द्र सभा नाटक श्रादि में साल देव श्रीर काले देव से बहुत पाठक परिचित होंगे!

हुआ कि जरदुरितयों के ईरवर का मुख्य नाम श्रप्तुर (श्रहुर ) राचस के श्रथों में व्यवहृत होने लगा।

वहरामयष्ट के नीचे लिखे बचन से पाया जाता है कि ज़रदुश्त ने पशुवध की भी निन्दा की है, जिस को उस समय के वृदिक आर्थ्य यहाँ में करने लगे थे:— "श्रहर के बनाये हुए वृत्रत्र ने यह घोपणा की, क्ष गौ की श्रात्मा को मनुष्य से द्रचित यहा नहीं मिलता क्योंकि † श्रव देव ( यहाँ में ) पानी के समान लहू बहाते हैं।" ‡ इस में संदेह नहीं कि यहाँ वृदिक श्राच्यों की श्रोर संकेत है जिनको ज़रदुश्त देवयशनी अर्थात् देव पूजक कहता था श्रोर श्रपने अनुयायियों को मजदायशनी श्रर्थात् श्रहर-मजदा का उपासक कहता था। इस से अनुमान होता है कि उस समय वृदिक श्राच्यों में यहा में पशु वध करने की प्रथा चल पड़ी थी जो गौतम बुद्ध के समय में भी प्रचलित थी उन्होंने भी "पानी के समान लहू बहाने" की घोर निन्दा की है। यह बात निर्विवाद है कि पारसी लोग यहाँ में पशु वध कभी नहीं करते थे।

प्राचीन और अर्वाचीन समय के इतिहास से इस बात के अनेक उदाहरण मिलते हैं कि जब कभी पुरोहित लोगों की स्थार्थपरायणता, प्रवलता और सर्व साधारण की अज्ञानता तथा धार्मिक उदासीनता एवम् अन्य कारणों से धर्म का द्वास होता है उस समय किसी ऐसे महात्मा का प्रादुर्भाव होता है जो सत्य और न्याय के प्रति प्रेम और आवेश के हड़ उत्साह से प्रेरित होकर युधार के महा कठिन काम को करता है। जो कार्य ज़रदुश्त को प्राचीन काल में तथा गौतम बुद्ध को उसके पीछे.

<sup>\*</sup> संस्कृत के समान क्रन्द में गी शब्द का खर्थ पृथ्वी श्रीर गाय दोनों है। यहां पृथ्वी से तायर्थ है।

<sup>†</sup> जैसा पहिले कहा जा चुका है देव शब्द का ग्रर्थ ज़न्द में दैस्य वाः राज्य है।

<sup>🛊</sup> ज़न्द धवस्था भाग २. पृष्ठ २४४।

करना पड़ा वही कार्य राजा राममोहनराय और स्वामी द्यानन्द सरस्वती ने हगारे समय में किया। इन सभी महानुभावों ने अपने २ विचारों के अनुसार पिवत्र वेदिक धर्म के संशोधन का कार्य किया और उसे अवनित के गत्ते से निकाला जिसमें वह स्वार्य व अज्ञानान्धकार के कारण पड़ गया था। फिर छुछ ऐसे कारण उपस्थित हो गये (जिनके विस्तार की यहां आवश्यकता नहीं) कि वौद्ध धर्म के स्मान ज़रहुश्ती मत्त ने भी एक नवीन मत का रूप धारण कर लिया, परन्तु हम सममते हैं कि यह बात अध्वी तरह सिद्ध की जा चुकी है कि जिन मुख्य सत्य सिद्धान्तों की ज़रहुश्न ने शिक्षा दी, वे महारमा बुद्ध के उपदेशों के समान वेदों पर अवलिन्वत तथा उन्हीं से निकले हैं।

## उपसंहार ।

हम देखते हैं कि मुसलमानी और ईसाई मत के निद्धान्त यहूदी मत से लिये गये हैं। ईसाई मत के झंझ उपदेश वौद्ध धर्म से भी लिये गये हैं। यहूदी मत के सिद्धान्त जरदुश्ती मत से निकले सिद्ध हो सकते हैं। जरदुश्ती और बौद्ध धर्म दोनों का पता सीधा बेंदिक धर्म तक चलता है। क्या इसी प्रकार बैंदिक धर्म का भी उद्गम किसी दूसरे मत से दिखाया जा सकता है ? कदापि नहीं, क्योंकि इतिहास में उससे पुराना और कोई मत नहीं पाया जाता। श्रीफ़ीसरं मोच्चमूलर जिन्होंने जीवन भर वेदों का अध्ययन किया तथा जिन के समान तुलनात्मक धर्म-विज्ञान का ज्ञाता कदाचित् ही कोई विद्वान हुआ हो, लिखते हैं:—

"केवल वैदिक धर्म ही ऐसा धर्म है जिसकी उन्नति विना किसी वाहर के प्रभाव के हुई है।.....इनरानियों अर्थात् यहूदियों के मत में भी वैवेलियन फ्रेनिशयन और मुख पीछे फ्रारस निवासियों के प्रभाव का पता चला है।" क

<sup>\$</sup> India uhat can it teach us ? Paye 129.

٠,

वैदिक धर्म की उत्पत्ति फेवल दो प्रकार से बताई जा सकती है। (१) या तो यह मान लिया जावे कि वैदिक ऋषियों पर ईरवरीय ज्ञान का प्रकारा हुआ। (२) या यह सममना चाहिये कि उन्होंने बिना किसी की सहायता के केवल ऋषनी बुद्धि बल से वैदिक धर्म को स्वलिया।

वेदों को ईरवरीय ज्ञान न मानने वाले मन्यकार भी इस वात को स्वीकार करते हैं कि ईरवर सम्बन्धी विचार को धर्म का प्रधान अङ्ग है मतुष्य के मस्तिष्क में स्वयं नहीं उत्पन्न हो सकता। डाक्टर फ्लिन्ट Cr. Plint अपने 'Theism' नामक पुस्तक में लिखते हैं:—

"जो लोग आस्तिक हैं परन्तु ईसाई मत या ईश्वरीय ज्ञान को नहीं मानते उनका ईश्वर वही हैं, जिसका अब्राह्म, इसहाक और याकूब ने उपदेश किया। इन प्राचीन यहूदी आचार्यों से परम्परागत ऐतिहासिक प्रणाली द्वारा परमेश्वर का ज्ञान हम तक पहुंचा हैं हमने उसको उन से पैतृक सम्पत्तिवत प्राप्त किया है। यदि वह हम तक इस प्रकार न पहुंचा, यदि हम उस समाज में हुए होते, जिसमें वह फैला हुआ था तो इसमें । कोई संदेह नहीं कि हमें उसका स्वयम् ज्ञान कभी न होता।"%

्कुरान में लिखा है कि 'प्रत्येक वालक प्राकृतिक धर्म में जन्म प्रह्या करता है, परन्तु उसके माँ बाप उसे यहूदी या ईसाई या पारसी बना देते हैं।" रस सिद्धांत का वर्यान करते हुये डाक्टर फ्लियट कहते हैं कि "यह धात ठीक नहीं है। कोई वालक प्रकृति के धर्म में उत्पन्न नहीं होता। वह निपट श्रज्ञान में जन्म प्रह्या करता है। यदि उसे प्रकृति के ऊपर ही छोड़ दिया जाते तो वह उतना धार्मिक सत्य भी न जान सकेगा जितना महा- . ध्रज्ञानी माता पिता उसे सिखा सकते हैं।" †

जिन पाठकों ने पिछले दो अध्यायों पर विचार किया है उनमें से

Flint's Theism p. 19

<sup>†</sup>फ्लियट पुस्तक ए० २०

बहुत से सम्भवतया इस से इस वात में सहमत होंगे कि परमेश्वर का विचार, जिसकी वाइविल में शिक्षा दी गई है ज़न्दाबस्ता द्वारा वेदों से लिया गया है और अन्नाहम् मृसा व याकृत के पैदा होने से बहुत पहले वेदिक ऋषिगया अनादि एवम् सर्वव्यापक की उपासना करते तथा वैसा ही करने के लिये सबको उपदंश देते थे। अतएव हम डाक्टर फिलएट के वाक्यों को कृत्र आवश्यक परिवर्त्त के परचात् दृहराने तथा यह कहने में तिनक भी संकोच नहीं करते कि—"हम में से सब लोगों का परमेश्वर, जो उसे मानते हैं अर्थात् उनका भी जो वेदों को नहीं मानने और उनका भी जो किसी ईश्वरीय ज्ञान को नहीं मानते, वही है जिसका अग्न, वायु, आदित्य और अंगिरा ने उपदेश लिया है। परम्परागन ऐतिहासिक प्रणाली द्वारा विना किसी रकावट के इन कर दे बेदिक ऋषियों का ज्ञान हम तक पहुंचा। हमने उनको उनसे पैतृक सम्पत्तिवत् प्राप्त किया है। यदि यह हम तक न पहुंचता, यदि हम ऐसे समाज में न हुए होते, जिसमें वह फैला हुका था, तो निस्सन्देह हम स्वयम उसे कभी प्राप्त नहीं कर मकते थे।"

श्राष्ट्रिक समय के विचारशीलों की ऐसी धारणा है कि अन्य समस्त संस्था और विचारों के समान ईश्वर ज्ञान की उत्पत्ति मी विकास बाद की सहायता से की जाने श्रार्थात यह कि प्रारम्भ में हुझ अनगढ़ विचार थे और पीछे कमशः और लगातार उन्नति होती आई। डाक्टर फ्लिएट केवल यहदी ईसाई और मुसलमानी मत को आस्तिक मानते हैं। इन तीन मतों का उन्नेल करते हुए मुसलमानी मत के सम्बन्ध में वे लिखते हैं.—

"यद्यपि मुसलमानी मत सब से पीछे त्रकट हुआ तथापि वह सब से कम इन्नत और सबसे कम परिपक्त है। ईश्वर के विचार की जिसे असने दूसरों से लिया था उन्नत और अम्युदित बनाने के बदले उलटा दूपित श्रीर श्रस्तव्यस्त कर डाला क्ष ।"

मि॰ प्रान्ट एलिन Mr. (Grant Allen विकासवाद के पूर्ण पत्तपाती होते हुए मी ईसाई मत के सम्बन्ध में ऐसी ही सम्मति प्रकट करते हैं कि:—ईसाइयों ने ईखर सम्बन्धी विचार यहूदियों से लेकर उसे विगाइ डाला। वे कहते हैं—''ईसाइयों ने यह महत्वपूर्ण विचार यहूदियों से लिया और उचित शब्दों में यह कहा जा सकता है कि पुत्र और पवित्र आत्मा को मिलाकर उस विचार को ईसाइयों ने विगाइ दिया, क्योंकि ऐसा करने से यहूदियों के ईश्वर की एकता श्रष्ट हो गई।"‡

पाँचनें ऋध्याय के दूसरे और चौथे ऋध्याय के पाँचनें झाँश में हम दिखा चुक हैं कि परमेखर का विचार वेदों से जन्दावस्ता और जन्दावस्ता से वाइविल में जाने से छुद्ध उन्नत नहीं हुआ उत्तटा, विगइ गया।

प्रो० मोचमूलर अपने यन्य मावा-विक्षान Science of Langu-तल में धर्म के इतिहाम की इस निचित्र बात पर इस प्रकार लिखते हैं:—"मेंग निश्वास हैं कि जितना हम पीछे को हटते हैं और जितने हम हर एक धर्म के सबसे प्राचीन मूल की जाँच करते हैं उतना ही अधिक शुद्ध ईश्वर सम्बन्धी निचार और हर एक नये धर्म के संस्थापक का उतना ही अधिक शुद्ध ईश्वर सम्बन्धी निचार और हर एक नये धर्म के संस्थापक का उतना ही अधिक शुद्ध भान हम पावेंगे।"† निकासवाद के मानने वाले इन घटनाओं का किस प्रकार समर्थन करेंगे जो उनके सिद्धान्तों से सर्वथा प्रतिकृत हैं ? ‡

S Flintsm p. 44

<sup>‡‡</sup> Evolution of the Idea of God p. 14.

<sup>†</sup> Science of Languauge Vol. II. p. 467.

परमेश्वर के विचार के सम्बन्ध में हम विकासवाद का इन अथों में विरोध नहीं करते कि काल की गति और सदैव उन्नतिशील ज्ञान के

जैसा कि पूर्व कहा जा चुका है हमें दो वार्तो में ने एक म्बीकार करनी पड़ेगी अर्थान् या तो यह मान लिया जाने कि नैदिक ऋषियों पर ईश्वर के ज्ञान का प्रकाश हुआ, अथवा इस पर विश्वास किया जाने कि उन्होंने विना किसी सहायता के ऐसा धर्म और क्षितासकी पढ़ ली जो विशुद्ध और पूर्या है, साधारण और महान है; सत्य और चुक्ति चुक्त है, जिससे दूसरे धर्मों के प्रवर्तक तथा आचार्यों ने अपने धार्मिक विचारों

हारा हमें ईश्वरीय गुर्खों को उत्तरोत्तर स्विक समसमे की योग्यता ग्रास होती जातो है। यहां हम खास्टर फिलचट हे (Theism) से इस शब्द बद्धत करते हैं:—

''सहस्रों वर्ष पूर्व ऐसे मनुष्य थे जो बहुत ही साधारण शब्दों मे कहते थे कि ईश्वर सर्वशक्रिमान है। ईश्वर पर विश्वास रखने वाला मनुष्य इस बात को श्रवस्य स्वीकार करेगा कि आधुनिक ज्योतिय सम्बन्धी श्रम्बेपणार्थे उससे र्घाधक ईश्वर विषयक ज्ञान उपयत्न कराती है. जिनना कि किसी शाचीन विद्वान् चा इबरानी लोगों को हो सकता था। बहुत समय हुआ जब मनुष्य ने परमेश्वर की बुद्धिमत्ता पर विश्वाम किया था। यह बात प्रत्येक समसदार आस्तिक की माननो पडेगी कि विज्ञान के धनेक स्नाविष्कारों से सनुष्य के विचार ईश्वर के ज्ञान की महिमा के विषय में बहुत ठीक और विस्तृत हो जाने हैं, जिसमें यह जानने में महायता मिलती है कि हमारी उध्वी का ग्रम्य लोकों के मार क्या सम्बन्ध है ? चड़ श्रयनी वर्त्तमान दशा में कैमे आई ? उस पर विविध प्रकार के पौधे और क्रीब ,क्स प्रकार पैदा किये गये ? उनके द्वारा- यह किस प्रकार सुलिनत र्फार टक्सत हुई ? ये किस प्रकार विकसित कीर विभाजित हुये ? उनकी छावश्यकतार्ये क्स्मि प्रकार पूर्ख की गर्ड १ºº ( ५० ४४-४४ ) दावटर फ्लियट स्वीकार करते हैं कि— "मेरा यह विश्वास नहीं कि इक ईरवर के सम्बन्ध में कोई नदीन सत्य स्त्रोज सर्केंगे।'' विकासवाद पढ़िसे बीज वा अंकुर का होना मानता है, वही ज्ञान के श्रंकुर या बीज हम वेदों में पाते हैं।

को लिया, जिसके द्वारा किसी न किसी रूप में मनुष्य मात्र के ऊपर प्रकाश और शांति का प्रचार हुआ, जिसने अन्धकार में मनुष्य को माग दिखाया, भय में शक्ति प्रदान की और दुःख में सांत्वना दी। इमको यह न भूलना चाहिये कि ये ऋषि लोग, जैसा कि सब ही मानते हैं अति प्राचीन और प्रारम्भिक समय में हुये थे, जबिक मानवजाति अपनी बाल्यावस्था में थी। यह बान इम पाठकों ही पर छोड़ते है कि उपर्युक्त दोनों बातों में से जो अधिक युक्तिसंगत हो उसे वे स्वीकार करें। उनकी रुचि चाहे जिधर हो परन्तु हम आशा करते हैं कि वेद को समस्त धर्मी का मूल स्रोत सिद्ध करने के लिये पर्याप्त कथन किया जा चुका है। इमारी समस में ऊपर की दूसरी बात को मानना धार्मिक इतिहास की गति के विरुद्ध है।

इस मन्वत्थ में एक ईसाई पादरी, फिलिप साहब Maurice Phillips of London Mi-sion, Madras के उस व्याख्यान में से गुद्ध उद्धरण देना अनुचित न होगा जो उन्होंने वेदों की शिका विषय पर सन १८६३ में दिखाणी अमेरिका शिकाणों की धार्मिक महासभा Parliament of Religions में दिया था। वे कहते हैं:—

''इस देख खुके हैं कि वध्य की स्तुति में जो आय्यों के ईरवर का सब से ऊँचा विचार और पाप का अधिक से अधिक गहरा नैतिक भाव पाया जाता है। " वे आगे लिखते हैं:—

"यह स्पष्ट है कि (१) वैदिक धर्म के मूल तक जितना ऊँचा हम अपनी खोज को ले जाते हैं उनना ही गुद्ध और सरल ईश्वर का विचार हमको मिलता है (२) और जितना जितना समय की धारा के नीचे की ओर हम आतं हैं उतना ही विगड़ा हुआ और जटिल वह विचार पाया जाता है। इमिलिये हम ये पिग्णाम निकालते हैं कि वैदिक आव्यों ने ईश्वरीय गुगा और स्वभाव का ज्ञान सांसारिक अनुभव से प्राप्त नहीं किया क्योंकि उस दशा में हमको वह बात जो आरम्भ में मिलती है अंत में मिलनी चाहिये थी, इसिलये हमको ऐसा उत्तर हुंड्ना चाहिए जिससे (श्रारम्भ में) वर्ण जैसे ईश्वर के शुद्ध ज्ञान का श्रीर उस लगातार श्रव-नित का भी समाधान हो जावे जिसका श्रन्त बद्धा में पाया जाता है श्रीर यह समाधान किस उत्तर से ऐसे श्रच्छे प्रकार हो सकता है जैसा इस सिद्धांत से कि श्रारम्भ में ईश्वर द्वारा ज्ञान प्राप्त हुशा ?" &

एच० पी० ब्लिवस्टकी के शब्दों को यहाँ हम फिर हुहरा सकते हैं कि "श्राये सेंमी, या तुरानियों में ऐसा कोई धर्म प्रवर्त्तक नहीं हुआ, जिसने किसी नये धर्म का प्रचार या नवीन सत्य का प्रकाश किया हो। ये समस्त प्रचार करने धरो हुए हैं, मोलिक श्राचार्य नहीं।" फिर धर्म का असली श्राचार्य कीन है ? 'एक इंश्वर' उसके श्राविरिक्त श्रोर कीन हो सकता है ? ऐसा हो पन ज्ञाल मुनि कहते हैं:—

॰ ''स पूर्वेपामांप गुरुः कालनानवच्छदात्।''

"वह प्राचीन से प्राचीन ऋषियों का स्त्राचार्य है क्योंकि वह काल-वन्धन से मुक्त है।" (योग सूत्र १। १। २६)

जिन मुख्य-मुख्य धाराओं में होकर धर्म-नद निरन्तर वहकर आया
है उनके किनार-किनार होकर हम धर्म के स्नोत की खोर चले हैं। कुरान
खोर बाइविल हमें जन्दावस्ता नक ले जाते हैं और जन्दावस्ता वेदों तक।
वेदों से आगे हम नहीं बढ़ सकते। यहाँ आकर हमें जात होता है कि
धर्म की धारा सद्देव रहने वाले हिम में लोप जाती है, जो स्वर्गीय
आकाश से उसके ऊपर गिरती है। तो क्या अब हमारा यह कथन
ठीक नहीं है कि—"वेद ही धर्मों का आदि स्नोत हैं"?

निर्मा प्रतिक प्रतिक के Maurice Phi-Thips (Longman Gren & co.) p. 104. श्री सन्मवि पुरुष्णि के जोरेग इति शम् क्ष

भूदक मिं० जै० ऐस० प्राची, वसन्त प्रिटिंग प्रेस, गनपत रोड, लाहौर। भूज नृष्ट्रुविकारी स्पूमकोठ, महाशय राजपाल एएड सन्त्र लाहौर।

#### श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय एम० ए० की नई रचना

# में श्रोर मेरा भगवान्

#### [ डितीय संजोबित १९४४ संस्करण ] 🛝

श्री गङ्गाप्रसाद जी उपाध्याय श्रार्थसमाज के प्रसिद्ध लेखक हैं। श्रापने 'श्रास्तिकवाद' श्रादि कई ग्रंथ लिखकर अपने लिये एक विशेष स्थान बना लिया है। 'मैं श्रीर मेरा भगवान' उपाध्याय जी की नई पुस्तक है। इन पुस्तक का गुख्य विषय यही है कि जीव श्रीर ब्रह्म का जो श्रापस का सम्यन्ध है उसे वेदों, दर्शनों श्रीर उपनिपदों के श्राधार पर स्पष्ट किया जाए। इस नरह जहाँ वैदिक सिद्धांत के दृष्टिकोया से इस रहस्य को सममाने की कोशिश की गई है, वहीं साथ-साथ संचेष में इस विषय में नवीन वेदान्तियों श्रीर योरप के फ़िलासफ़रों के जो विचार हैं, उनको भी परीचा की कमोटी पर परस्व कर उनकी श्रसारता दिखाई है।

'मैं श्रीर मेरा भगवान्' अपने प्रकार की एक श्रनोखी पुस्तक है जिसमें जिसमें श्रात्मा श्रीर परमात्मा के रहस्य को इतने सुवोध, सरत्त व हृदय-प्राही ढंग से पेश किया है कि सर्वसाधारण् भी पढ़ कर श्रपनी जिज्ञासा शान्त कर सके।

स्वाध्याय के लिए यह मंथ इतना उपयोगी है कि इसे श्रखिल भारतीय श्रार्य कुमार परिपट् ने तथा कई गुरुकुर्लो ने पाठ्य-पुस्तक के रूप में नियत किया है।

सुन्दर, सजिल्द पुस्तक का मृत्य एक रुपया चार श्राना।

### संशोधित, परिवर्धित संस्करण छप गया

## स्वाध्याय सुमन

लेखक--श्री स्वामी वेदानन्द तीर्थ ( आचार्य, दयानन्द उपदेशक विद्यालय, लाहौर )

इसमें चारों वेदों में से कुछ सुन्दर छौर भावमय मंत्र चुन कर इतनी रोचक व्याख्या की है कि पढ़ते जाड़ये और मक्ति के आवेश में गद्रगढ़ हो नाइये। भाषा वडी सरत और तितत, व्याख्या वडी सुगम और हृदय-ब्राही है। पुस्तक ब्रादि से अन्त तक प्रभुमिक के रंग में रंगी है। 'स्वाध्याय-सुमन' में वेदों के केवल उन्हीं मंत्रों को स्थान दिया गया है जो भक्ति और उपासना से सम्बन्धित हैं, जो मनुष्यमात्र की उन्नति के लिये विशेष उपयोगी हैं।

'स्वाध्याय-सुमन' लिखने में श्री संवामी वेदानन्द जी का एक श्रौर भी मुख्य उद्देश्य है और वह यह कि वह पुस्तक आर्यसमाजों एवं स्ती-समाजों में कथा और उपदेश करने के लिये भी काम में आए। अनेक स्थान ऐसे हैं जहां वर्षों कोई उपदेशक या प्रचारक नहीं पहुँचता। ऐसे स्थानों की इस कमी को यह पुस्तक पर्याप्त मात्र। में पूरा करेगी क्योंकि इसकी सहा-यता से थोड़ा पढ़ा हुआ सज्जन भी उपदेश कथादि कर सकता है। उप-देशकों स्त्रौर व्याख्याताओं के लिये भी यह पुस्तक बहुत उपयोगी है।

-श्री महात्मा नारायण स्वामीजी की 'स्वाध्याय-सुमन' पर सम्मति ···स्वामी वेदानन्द जी ने 'स्वाध्याय सुमन' लिख कर आर्य जनता

पर वडा उपकार किया है। इसकी एक-एक प्रति हर सद्गृहस्थ और श्रार्यसमाज में रहनी चाहिये…

वड़िया चिकना काग्रज़-सुन्दर छपाई--पक्षी जिल्ह सहित सूल्य दो रुपया ।